

TESTA WINE ( GARAGETERA BOTH SER BY BUTTER BY BUTTER

प्रारक्षत कांगड़ी विश्व भारता

पुस्तक विवरण की तिथि सिहत ३० वें दिन यह पुश्तक प् चाहिए। अन्यथा ५० पैसे प्रति दण्ड लगेगा।

पै० आबार्च होन्छतः विद्या दातरः विद्यस्य छोन्



# पं0 आचार्य प्रियवत वेद दाच स्पति स्मृति संग्रह



# आश्रमभजनावलि

आशा जित्राज्ञता वेदव्या स्ट्रमृति भूत्र वृत्रीविक् गुरुकुल कांगड़ी स्व श्वाबायका सम्बद्ध श्वरी संघ संग्रह

वैष्णव जन तो तेने कहीए जे पीड पराहे जाण के परदु:खे उपकार करे तोचे मन अभिमान न आणे रे.



R41.5,MAH-A

सन १९४४

१४ वीं आवृत्ति

#### प्रस्तावना

ईश्वर एक है, परन्तु भक्तलोग अपनी चित्तहृति-के अनुसार भिन्न-भिन्न नामक्ष्पसे उसकी उपासना करते हैं, यह श्रुतिका वाक्य है। यह सनातन सत्य जिन लोगोंने पाया है उन पर यह जिम्मेवारी आ पड़ी है कि वे अपने जीवनमें सहिष्णुता, आदर और विश्वबंधुत्वका विकास करें।

स्वधमिके तत्त्वका पालन करते हुए हमारे आश्रम-ने सब धर्मों और पंथोंके प्रति आदर रखनेका व्रत लिया है। उसके अनुसार आश्रममें उभय संध्याकाल-को जो उपासना या प्रार्थना की जाती है उसका यह संग्रह है। आश्रमका जीवन जैसा समृद्ध होता गया है वैसा ही यह भजनसंग्रह भी बढ़ता गया है।

हम प्रार्थना करते हैं कि यह वाङ्मयी उपासना प्रमुक्तो प्रिय हो।

सत्याप्रहाश्रम, नारायण मोरेश्वर खरे सावरमती

| , oon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 377=12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| विषयस्य वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ****         |
| सत्याग्रहाश्रमका नित्यपाठन विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TERKO        |
| सत्याग्रहाश्रमका नित्यपाळ प्रात् स्मरणम् । अस्ति । अस | - एपात       |
| प्रातःस्मरणम् उपनित्रं वर्षात्रं वर्षात्रं वर्षात्रं वर्षात्रं वर्षात्रं वर्षात्रं वर्षात्रं वर्षात्रं वर्षात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 715          |
| सायंकालकी प्रार्थना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32           |
| विद्यामन्दिरकी प्रार्थना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| स्त्रियोंकी प्रार्थता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and a second |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४५ :         |
| द्वादशपंजरिकास्तोत्रभागः .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . ४६         |
| पाण्डवगीताभागः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86           |
| मुकुन्दमालाभागः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45           |
| भजनकी धुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46           |
| अजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| रागोंका कम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49           |
| हिन्दुस्तानी अजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 0          |
| गुजराती भजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 923          |
| मराठी भजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 909          |
| बंगाली भजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 965          |
| अंग्रेजी भजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 950          |
| राष्ट्रगीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| भजनोंकी अनुक्रसणिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 988          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 996          |
| हिन्दी शद्वकोष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 505          |

And the second of the second s

## सत्यायहाश्रमका नित्यपाठ प्रातःस्मरणम्

प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदारंमतत्त्वम् सचित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् । यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवैति नित्यम् तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः ॥ १

प्रातर्भजामि मनसो वचसामगम्यम् वाचो विभानित निखिला यद्नुग्रहेण। यन्नेतिनेतिवचनैनिंगमा अवोचु-स्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरप्रयम्॥

प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णम्
पूर्णे सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् ।
यस्मिन्तदं जगदशेषमशेषमूर्ती
रज्ज्वां भुजंगम इव प्रतिभासितं वै ॥ ३

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले । विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शे क्षमस्व मे ॥

#### प्रातः स्थर्ष

- ૧. સવારના પહેારમાં મારા હૃદયમાં સ્કુરતા આત્મતત્ત્વનું હું સ્મરણ કરું છું;તે સ્દ્રૂપ, ન્રાનરૂપ અને સુખરૂપ છે; પરમહં સોની તે છેલ્લી ગ તિ છે; તે ચતુર્થ પદ છે; તે સ્વપ્ન, જાગૃતિ અને નિદ્રા ત્રણેને સતત જાણે છે; તે શુદ્ધ હ્યુલ્સ છે; અને તે જ હું છું: પંચમહાસૂતથી બનેલા આ દેહ તે હું નથી.
- ર. જે મન અને વાણીને અગાચર છે, જેની જ કૃપા વહે ચતુર્વિધ વાણી પ્રવર્તે છે, જેનું વર્ણન વેદા પણ 'તે આ નથી, આ નથી,'એ રીતે જ કરી શક્યા, તે બ્રહ્મને સવારે ઊઠીને હું ભજું છું. ઋષિઓએ તેને દેવાના દેવ, અજન્મા, પતનરહિત અને સૌથી આદિ તરીકે વર્ણવેલું છે.
- 3. અંધકારથી પર, સુર્ય જેવું, પૂર્ણ, શાશ્વત આધાર, પુરુષાત્તમ નામથી એાળખાયેલું, એવા પરમાત્મતત્ત્વને હું સવારે ઊઠીને નમસ્કાર કરું છું. તે અનંત સ્વરૂપની અંદર આ આખું જગત, રજ્જીમાં જેમ સર્પ દેખાય છે તેમ, પ્રતીત થાય છે.
- ૪. સમુદ્રો જેનું વસ્ત્ર છે, પર્વ તા જેનાં સ્તનમંડલ છે, અને વિષ્ણુ જેના સ્વામા છે, એવી હૈ ભૂમિમાતા, તને હું નમસ્કાર કર્યું છું. મારા પગથી તને અહું છું એ મારા અપરાધને ક્ષમા કર.

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या ग्रुश्रवस्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिदेवैः सदा वन्दिता सा मांपातुसरस्वतीभगवती निःशेषजाङ्यापहा॥ ५

वकतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ । निर्विष्नं कुरु मे देव ग्रुभकार्येषु सर्वदा ॥ ६

गुरुविद्या गुरुविं खार्थरहें वो सहेश्वरः । गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ७

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण ग्रुभाङ्गम् । लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहृरं सर्वलोकैकनाथम् ॥ ८ ષ. જે માગરા, ચંદ્ર કે ખરકના હાર જેવી ગૌરવર્જા છે, જેણે શ્વેત વસ્ત્રા પહેરેલાં છે, જેના હાથ વીણાના સુંદર દંડથી સુશાભિત છે, જે સફેદ કમળ ઉપર વિરાજે છે, ખ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશથી માંડીને ખધા દેવા જેને હમેશાં સ્તવે છે, તે સમગ્ર અત્રાન અને જડતાના નાશ કરનાર દેવી સરસ્વતી મારું રક્ષણ કરા.

ક. જેનું વદન ત્રાંસું છે, જેનું શરીર વિશાળ છે, કરાડ સૂર્ય જેવી જેની કાન્તિ છે, એવા એ સિહિ-વિનાયક, મારાં ખધાં શુભ કર્મોમાં મને નિર્વિધ કર.

૭. ગુરુ એ જ પ્રક્ષા છે, ગુરુ એ જ વિષ્ણુ છે, ગુરુ એ જ મહાદેવ છે; ગુરુ સાક્ષાત્ પરપ્રક્ષ છે: તે શ્રીગુરુને હું નમસ્કાર કરું છું.

૮. ભવભયને દૂર કરનાર, સર્વ લોકના એકમાત્ર સ્વામી, એવા શ્રીવિષ્ણુને હું નમરકાર કરું છું. તેને આકાર શાન્ત સૌમ્ય છે, તેણે સર્પાની શય્યા ખનાવી છે, તેની નાભિમાંથી કમળ ઉત્પત્ર થયેલું છે, ખધા દેવાના તે સ્વામી છે, આખા વિશ્વના તે આધાર છે, આકાશ જેવા તે અલિપ્ત છે, અને મેધના જેવા તેના વર્લ્ણ છે. તે કલ્યાલાકારી શરીસ્વાળા છે, સર્વ સંપત્તિના તે સ્વામી છે, કમળ જેવાં તેનાં નેત્ર છે, અને યાગીઓ પ્યાન વહે તેને કળા શકે છે. करचरणकृतं वाकायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्। विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो॥ ९

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गे नापुनर्भवम् । कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम् ॥ १०

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । गोत्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १

नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते निते सर्वलोकाश्रयाय । नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॥

00

૧૦. હું નથી રાજ્યની ઇચ્છા કરતા, કે નથી સ્વર્ગની ઇચ્છા કરતા. અરે ! માેક્ષનીયે મને ઇચ્છા નથી. દુઃખથી તવાયેલાં પ્રાણીમાત્રની પીડા દૂર થાય એટલું જ હું ઇચ્છું છું.

ક્ષમા કર. તારા જયજયકાર થાએા.

૧૧. પ્રજાનું કલ્યાણ થાએા, રાજાએા ન્યાયને રસ્તે પૃથ્વીનું પાલન કરાે, હમેશાં ગાય ને વ્યાક્ષણનું ભલું થાએાે, અને સમસ્ત લાેકા સુખી થાએાે.

१२. जगतना कारण्ड्य अने सत्स्वइ्य हे परमेश्वर! तने नमस्कार. सर्व क्षेक्रना आश्रय अवा चित्स्वइ्य, तने नमस्कार. सुक्ति आपनार अद्वैततत्त्व, तने नमस्कार. शाश्वत अने सर्वाव्यापी अवा खक्कने नमस्कार. त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यम्
त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम् ।
त्वमेकं जगत्कर्तृपातृप्रहुर्तृ
त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम् ॥

93

35

છે.

30

र्भ

2

भयानां भयं भीषणं भीषण।नाम् गतिः प्राणिनां पावनं पावनानाम् । महोच्बैःपदानां नियन्तृ त्वमेकम् परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम् ॥

88

वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः । सदेकं निधानं निराठंवमीशम् भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः ॥

94

૧૩. તું જ એક શરણ લેવા જેવા છે—આશ્રયતું સ્થાન છે. તું જ એક ઇચ્છવા લાયક છે—વરવા લાયક છે. તું જ એક જગતના પાલનહાર છે અને પાતાના જ પ્રકાશથી પ્રકાશમાન છે. તું જ એક આ સૃષ્ટિના ઉત્પન્ન કરનાર, પાલન કરનાર અને સંહાર કરનાર છે, અને તું જ એક નિશ્રલ અને નિર્વિકલ્પ છે.

3

૧૪. તું ભયાને ભય પમાડનાર છે, ભયંકરમાં ભયંકર છે. તું પ્રાણીઓની ગતિ છે, અને પિતૃત્ર વસ્તુ-ઓને પણ પિતૃત્ર કરનાર તું જ છે. શ્રેષ્ઠ સ્થાનના તું જ એકલા નિયમન કરનાર છે. તું પરથી પણ પર છે અને રક્ષણ કરનારનું પણ રક્ષણ કરનાર તું છે.

૧૫. અમે તારું રમરણ કરીએ છીએ, અને તતે ભજીએ છીએ; જગતના સાક્ષીરૂપ તને અમે નમીએ છીએ. સત્સ્વરૂપ, એકમાત્ર નિધાન, અને કશાના આધાર ન લેનાર એવા, આ ભવસાગરમાં વહાણરૂપ ધ્યારને અમે શરણ જઈએ છીએ.

### उपनिषद्धमणम्

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पृषत्रपातृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।

\*

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥

\* \*

श्रेयश्च प्रेयश्च सनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः ।
श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते ।
प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ॥

3

હ**ં**કા સૂર્ય મુખ

: (અમ

તેવી કુટિલ તને

3. મનુષ્ય બન્નેન્ છે. ડ

३ भूभ<sup>°</sup> आधन

## **ઉ**पनिषत्स्भर्ण

- સોના જેવા ચકચિકત ઢાંકણથી સત્યનું મુખ ઢાંકાઈ ગયું છે. હે પૂષન્! (જગતને પોષણ દેનારા સૂર્ય!) સત્યની શાધ કરનારા જે હું, તેને સત્યનું મુખ દેખાય તે માટે તે ઢાંકણું તું દૂર કર.
- ર. સર્વ માર્ગોના ઝાનવાળા અગ્નિદેવ, અમને (અમારા) ધ્યેયની (નિશ્ચિત ) પ્રાપ્તિ જે રીતે થાય, તેવી રીતને સુંદર માર્ગે તું અમને લઈ જા. અમારાં ક્રેટિલ પાપા સાથે લડ (અને તેને ઠાર કર). તને અમે પુષ્કળ નમસ્કાર કરીએ છીએ.
- 3. શ્રેય (કલ્યાણ) અને પ્રેય (પ્રિય) બન્ને મનુષ્ય આગળ આવીને ઊભાં રહે છે. ડાહ્યો પુરુષ બન્નેની ઘટતી પરીક્ષા કરીને તેની વચ્ચે તિવેક કરે છે. ડાહ્યો પ્રેય કરતાં શ્રેયને જ પસંદ કરે છે. મૂર્ખ મનુષ્ય યાગક્ષેમ (અહિક સુખાપભાગ) નું સાધન જાણી પ્રેયને સ્વીકારે છે.

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति
तपा स्सि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति
तत्ते पदं संब्रहेण ब्रवीमि ॐ इत्येतत् ॥

\* \*

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

युद्धिं तु सार्थि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तित्याहुर्मनीषिणः ॥

विज्ञानसारथियस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः ।

सोऽध्वनः पारमाण्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥

\* \*

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । श्चरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्गे पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥

\*

.

4

E

૪. સર્વે વેદા જે પદનું પ્રતિપાદન કરે છે, સર્વ તપા (અંતિમ સાધ્ય તરીકે) જે પદનું વર્ણન કરે છે, જે પદની ઇચ્છાથી (મુમુક્ષુએા) ત્રક્ષચર્યનું પાલન કરે છે, તે પદ હું તને ટૂંકામાં કહું છું—ૐ એ તે પદ છે.

૫-૬. આત્મા રથમાં ખેડેલા યાહા છે. શરીર રથ ૧ છે, ખુહિ સારથિ છે, મન લગામ છે, ઇદિયા ઘાડા છે, અને (પાંચ) વિષયા ગાચરા છે, એમ સમજ. ઇદિયા અને મન સાથે જોડાયેલા આત્મા (વિષય) ભાગવનારા છે, એમ ડાહ્યા પુરુષા કહેતા આવ્યા છે.

4

4

6

૭. જેના ખુદ્ધિર્પી સારથિ (હાશિયાર) હાય અને જેની મનરપી લગામ તાબામાં હાય, તે (આ સંસાર-રૂપી) માર્ગની પાર નીકળી જઈ ને વિષ્ણુનું શ્રેષ્ઠ પદ પ્રાપ્ત કરી લે છે.

શકા, જાગા, અને બ્રેષ્ઠ પુરુષા પાસે જઈ જ્ઞાન મેળવી લા. (કારણ કે) ડાહ્યા પુરુષા કહે છે કે, અસ્ત્રાની તીક્ષ્ણ ધાર ઉપરથી જવું મુશ્કેલ છે તેવું જ આ વિકટ માર્ગે જવું કઠણ છે.

अग्नियंथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्व॥

स्व

01

03

પદ

धाः

િ અહ

सा

સ્વ

ओ श के

કાર

90

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो हृपं हृपं प्रतिहृपो वभूव । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा हृपं हृपं प्रतिहृपो वहिश्व ॥

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर् न लिप्यते चाक्षुपैर्बाह्यदोपैः । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा

एकं रूपं बहुधा यः करोति ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा—

स्तेषां १ सुखं १ शाश्वतं नेतरेषाम् ॥ १२

- ૯. જેમ જગતમાં રહેલા એક જ અગ્નિ (પાતાનું સ્વરૂપ કાયમ રાખી) જીદા જીદા પદાર્થાની સંગતિથી: જીદાં જીદાં રૂપા ધારણ કરે છે, તે જ પ્રમાણે એક જ સવિવ્યાપક અંતરાતમા વસ્તુમાત્રના સંયાગથી જીદાં જીદાં રૂપા ધારણ કરીને, પાછા (સ્વ સ્વરૂપ) ખહાર (અલિપ્ત) રહે છે.
- ૧૦. જેમ એક જ વાયુ જગતમાંના વિવિધ પદાર્થી સાથે સંબંધમાં આવવાથી જીદા જીદા આકારાને ધારણ કરે છે, તેમ વિશ્વવ્યાપક એક જ અન્તરાતમા ભિન્ન ભિન્ન રૂપા ધારણ કરતા છતાં (સ્વ સ્વરૂપે) બહાર (અલિપ્ત) રહે છે.
- ૧૧. સર્વ લાકાના નેત્રરૂપ સૂર્ય જે પ્રમાણે સામાન્ય નેત્રાનાં દાષાથી અલિપ્ત રહે છે, તેમ જ સર્વથી ન્યારા એવા વિશ્વવ્યાપક અંતરાતમાને લાકાનાં દુઃખાના લેપ લાગતા નથી.
- ૧૨. એક, સર્વ ભૂતાને વ્યાપીને રહેલા, (પાતાના) એક જ સ્વરૂપને અનેક પ્રકારે દેખાડનારા (પરમેશ્વર)ને જે ડાહ્યો પુરુષ પાતામાં રહેલા જીએ છે, તેને જ કાયમના સુખની પ્રાપ્તિથાય છે; બીજાઓને થતી નથી. મ—ર

नित्योऽनित्यानां, चेतनश्वेतनानाम् एको बहुनां यो विद्याति कामान्। तमात्मस्यं येऽनुपस्यन्ति धीरा-स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्॥

93

न तत्र सूर्यो भाति, न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति, कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्विमिदं विभाति॥

18

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचयी चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा

1194

૧૩. સર્વ અનિત્ય પદાર્થામાં રહેલા એક, નિત્ય, સર્વ ચેતન પદાર્થીને ચેતના આપવાવાળા, પાતે એક હોઈ અનેકની કામનાઓને તૃપ્ત કરનારા (પરમેશ્વર)ને જે ડાહ્યો પુરુષ પાતામાં રહેલા જીએ છે, તેને જ કાયમની શાંતિ મળે છે, બીજાઓને નહિ.

93

98

૧૪. ત્યાં સૂર્ય પ્રકાશ પાડી શકતા નથી; ત્યાં ચંદ્ર કે તારાઓના પ્રકાશ પણ પડી શકતા નથી; ત્યાં વીજળીઓ પણ પ્રકાશ દેવા અસમર્થ છે; ત્યાં અગ્નિ તા કેવી જ રીતે પ્રકાશી શકે ? જેના પ્રકાશને લીધે ( સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા ઇત્યાદિ) સર્વ પદાર્થી પ્રકાશમાન થાય છે, તેના જ તેજ વડે આ સર્વ સ્પષ્ટપણે પ્રકાશિત થાય છે.

१५. के विद्रान शांतिपूर्व क अराष्यमां रही, तभ अने श्रद्धानुं सेवन करता रही; निक्षावृत्तिथी (अपरि- अहथी) रहे छे, ते पापरहित शक्ति सूर्य द्रारेथी, क्यां क्रे प्रसिद्ध अविकारी अने अविनाशी पुरुष छे, ते स्थाने क्या छे.

परीक्ष्य छोकान्कमिचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । तिर्विज्ञानार्थे सं गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्टम् ॥ १६

क्री

आ

ME

तेथे

910

વડે

गा

આ

े इंड्रें जेभ तेभ

स र

तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥ १७

\*

\*

प्रणवो धनुः शरो ह्यातमा ब्रह्म तह्नक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्भव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्॥ १८

भिद्यते हृदयप्रन्थिरिष्ठद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ १९ ૧૬. (સકામ) કર્મોથી મળનારા લાેક (વિનાશા છે) એવી ખાતરી કરી લઈ ધાક્ષણે વૈરાગ્યયુક્ત થવું. નિત્યની પ્રાપ્તિ કદી અનિત્ય વડે થઈ શકતી નથી, (તે નિત્યને) જાણવા માટે સમિધ હાથમાં લઈ ને ( એટલે શિષ્યભાવે) તેણે વેદપારંગત ધ્યક્ષનિષ્ઠ ગુરુ કને જ જવું જોઈ એ.

1 5

10.

6

૧૭. આવી રીતે વિધિયુક્ત આવેલ, શાંત ચિત્ત-વાળા અને મનાનિયકી શિષ્યને, એવિદ્વાત આચાર્ય, જે વડે તે સત્યસ્લર્થ અભ્યયુધ્ધું પુત્રું (એટલે પરમાત્માનું) ત્રાન થાય છે, તે પ્લક્ષવિદ્યા કહે છે.

૧૮. લાણને (ઝર્ઝાર) વ્યું ક્રિનું ખ, આત્મા એ યાણ, અને વ્યક્ષ સ્ટ્રિય છે, એમ (ઋષિઓએ) કહ્યું છે; માટે અત્યંત સાવધાનપણે તે બ્રહ્મને વીંધી, જેમ પાણ લક્ષ્યમય થઈ જાય (લક્ષ્યમાં પેસી જાય), તેમ બ્રહ્મનય થઈ જવું.

૧૯. એ તત્ત્વના ૫૨ ( શ્રેષ્ઠ અથવા સહ્ય ) અને અ૫૨ ( કનિષ્ઠ અથવા સ્થૂળ ) બન્ને પ્રકારના સ્વર્શપનું નાન થતાં હૃદયનીઓડા છટી જાય છે, સર્વ સંશોગ લિડા જાય છે, અને સર્વ કર્મો હ્રાય પામે છે.

वान रणति स्मृति संग्रह ब्रह्मैवेदमस्तं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्व्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोध्वे च प्रस्तं ब्रह्मैवेदं विश्वसिदं वरिष्ठम् ॥ २०

सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा सम्यक्षानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् । अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुश्रो य पद्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । येनाकमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्रूश्स्वाम् ॥ દક્ષિ રહ્યું

अह अते

सार

ર જ શ્રુપેલ

અને દેવા

थते।

25

નશ્રી અને પણ

ગ્રા આત

2

ર૦. આ અવિનાશી ક્ષક્ષ જ આગળ, પાછળ, દક્ષિણે, ઉત્તરે, નીચે, ઉપર, ચારે બાજીએ પથરાઈ રહ્યું છે. આ ક્ષક્ષ જ વિશ્વ છે અને સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે.

ર૧. આત્માની પ્રાપ્તિ હંમેશાં સત્યથી, તપથી, સારી અથવા સંપૂર્ણ (રીતે પ્રાપ્ત કરેલા) ગ્રાનથી, અને ક્લસ્ત્રર્યથી થાય છે. પાતાના અંતઃકરણમાં નિષ્કલંક અને પ્રકાશમય સ્વરૂપમાં રહેનારા આત્માને પાપરહિત રિક્ર્થયેલા પ્રયત્નશીલ લોકો જોઈ શકે છે.

રર. સત્યના જય થાય છે; અસત્યના જય થતા નથી. જે માર્ગ કૃતાર્થ થયેલા ઋષિએા જાય છે અને જે માર્ગ પર સત્યનું તે પરમ નિધાન રહે છે, તે દેવાના માર્ગ સત્ય વહેજ આપણે માટે ખુલ્લા થાય છે.

55

ર ર આ આત્મા વેદાના અધ્યયનથી પ્રાપ્ત થતા નક્ષી, ખુહિની ઝીલુવટથી કે પુષ્કળ શ્રવલુથી ( એટલે અનેક વિષયોની માહિતી હૈાવાથી) પ્રાપ્ત થતા નથી. પણ જે આ આત્માને જ વરે છે (એટલે એની જ પ્રાપ્તિ વાંછે છે) તેને જ તેની પ્રાપ્તિ થાય છે: તેને જ આત્મા પાતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે नायमात्मा बल्हीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिंगात् । एतेहपायैर्यतते यस्तु विद्वां-स्तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥

संप्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ताः ।

कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ।
ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा
युक्तात्मानः सर्वमेवाविद्यन्ति ।।

वेदान्तिवज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाक्तयः गुद्धसत्त्वाः । ते ब्रह्मकोकेषु परान्तकारु परामृताः परिसुच्यन्ति सर्वे ।। थ

डा त्य

7

1

() ते

છ

्व। २६ भ ર૪. (બ્રહ્મચર્ય ના) ખલરહિત, ગકલતી, તેમ જ અશાસ્ત્રીય તપના અંગીકાર કરનારને આત્માની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આ ઉપાયાથી (એટલે ઉપલા દાવા ર૪ કાઠીને) જ્યારે ડાહ્યો પુરુષ તેને મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે તેના આતમા બ્રહ્મપદને મેળવી લે છે.

રપ. આ આત્માને પ્રાપ્ત કરી લેવાથી ગ્રાનતૃપ્ત, જિતાત્મા, પ્રશાન્ત અને એકાય્રચિત્ત થયેલા વિદ્વાન ઋષિઓ એ સર્વ વ્યાપી આત્માને સર્વત્ર પામીને સર્વમાં પ્રવેશ કરે છે.

ર ક. વેદાન્ત (સર્વ ગ્રાનના જયાં અંત આવે છે તે) તથા વિગ્રાન (પ્રકૃતિનું ગ્રાન) વહે જેમણે (પરમ) અર્થના સારી રીતે નિશ્ચય કરી લીધા છે, તેમ જ સંન્યાસ તથા યાગ વહે જે શુદ્ધ સત્ત્વ (ચિત્ત)- વાળા થયા છે, એવા પ્રયત્નવાન વ્યદ્મપરાયણ લોકા મરણકાળ વ્યદ્ભાષા કમાં જઈ મુક્ત થઈ જાય છે.

3 6

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे-Sस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय I तथा विद्वानामरूपाद्विसुक्तः परात्परं पुरुषसुपैति दिव्यम् ॥

नाम પ્રમા

300

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। नास्याब्रह्मवित्कुले भवति । तरित शोकं, तरित पाप्मानं गुहाय्रनिथभ्यो विसुक्तोऽमृतो भवति ॥ २८

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कदाचन ॥ एतं हि वाव न तपति किसहं साधु नाकरवम् । किसहं पापमकरविमिति ॥

. \*

\*

×

युवा स्यात्साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दिष्ठेष्ठो बलिष्ठः । 🙌 स्था तस्येयं पृथिवी सर्ववित्तस्य पूर्णा स्यात् ॥ ३०

येव

3. ते :

4,5

पार 138

આ 3२0

स्थे

\*

રહ. જેમ સમુદ્ર ભણી વહેતી નદીએ પોતાના નામ અને રૂપ છાડી સમુદ્રમાં જ લીન થાય છે, તે પ્રમાણે મુક્ત થયેલા જ્ઞાની નામરૂપથી છૂટી સર્વશ્રેષ્ઠ એવા દિવ્ય પુરુષમાં (લીન થઈ) જાય છે.

ર૮. જેને તે શ્રેષ્ઠ ક્ષક્ષ સમજાય તે ક્ષક્ષ જ થાય છે. તેના કુળમાં ક્ષક્ષને ન જાણનારા ઉત્પન્ન થતા નથી. તે શાકને તરી જાય છે, પાપને તરી જાય છે, હૃદયમાંનાં ખંધનાથી છૂટી તે મૃત્યુરહિત થાય છે.

\*-

ર૯. જ્યાં પહેાંચી ન શકવાથી વાણી મન સાથે પાછી કરે છે, તે ખ્રહ્મના આનં દને જે અનુભવે છે, તે કદાપિ ખીતા નથી (કારણ) આ સતકૃત્ય મેં કર્યું નહિ, આ પાપ મેં કર્યું, એવા પ્રકારના (પશ્ચાત્) તાપ કરવાના એને પ્રસંગ જ આવતા નથી.

૩૦. તરુણે ઉત્તમ પ્રકારના, અત્યંત અભ્યાસી, આશાવાન, દઢનિશ્ર્યા અને ખલસંપન્ન હોવું જોઈ એ. એવા તરુણને આ સર્વ પૃથ્વી ક્રવ્યમય થઈ જાય છે. अनृत्तदर्शी । सभाः समाजांश्वागन्ता । अजनवादशीलः । रहःशीलः । गुरोहदाचारेष्वकर्ता स्वैरिकर्माणि । स्त्रीपु यावदर्थसंभाषी । मृदुः । शान्तः । हीमान् । दृढधृतिः । अग्लास्तुः । अक्रोधनः । अनसूयः । सायंप्रातहद-कुम्भमाहरेत् । अरण्यादेधानाहृत्याधो निद्ध्यात् ॥ ३१

\*

\*

बलं बाव विज्ञानाङ्ग्योऽपि ह रातं विज्ञानवतामेको बलवानाकम्पयते । स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवत्युत्तिष्ठन्परिचरिता भवति, पश्चिरन्बुपर्यत्ता भवत्युपसीदन्द्रष्टा भवति, श्रोता भवति, मन्ता भवति, बोद्धा भवति, कर्त्ता भवति, विज्ञाता भवति ॥ ३२ स्य स्वा हो।

यत सा

हेव सा

भा त्या तैय

એ: શ્ર

अह

31. તેણે નૃત્યાદિ જોવાં નહિ, સભા અને લોક-સમુદાયમાં જવું નહિ, લોકા વિષે ગપ્પાં મારવાના તેનો સ્વભાવ ન હોવા જોઈએ. એ એકાન્તની રુચિવાળા હોવા જોઈએ. ગુરુ તથા તેનાં સંબંધીએ અઘટિત રીતે વર્તે તાપણ તેણે રવેચ્છાચારી ખનવું ન જોઈએ. સ્ત્રીએા સાથે કામ પૂરતું જ ખોલવું; એણે મૃદુ, શાંત, લજ્જ-યુક્ત અને દઢનિશ્ચયા થવું; આળસ, કોધ, મત્સર છોડી દેવાં; સવારસાંજ (ગુરુને ઘેર) પાણીના ઘડા ભરી લાવવા; અરણ્યમાંથી ખળતણ લાવવું.

5: |

पु

T: 1

₹-

39

को

ता

ता

ता

?

\* \*

રર. બળ વિજ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે, કારણ એક ખળવાન માણસ સો વિદ્વાનોને થથરાવે છે. મનુષ્ય બળવાન થાય ત્યારે જ ઊઠીને ઊનો થાય છે (એટલે ગુરુને ઘેર જવા તૈયાર થાય છે); ઊઠ્યા પછી તે ગુરુની સેવા કરે છે; સેવા કર્યાથી તે એની પાસે બેસવાવાળા થાય છે; પાસે બેસવાથી તે દ્રષ્ટા (ગુરુની દિષ્ટ સમજવાવાળા) થાય છે, શ્રવણ કરવાવાળા થાય છે, મનન કરવાવાળા થાય છે, મુદ્ધ થાય છે, કર્તુ ત્વવાન થાય છે, વિજ્ઞાની થાય છે.

बर्छन वै पृथिवी तिष्ठति, बर्छनान्तरिक्षं, बर्छेन चौबिर्छन पर्वता, बर्छन देवसनुष्या, बर्छन पश्वय वयाश्सि च तृणवनस्पतयः श्वापदान्याकीटपतंग व पिपीलकं, बर्छन लोकस्तिष्ठति । बरुमुपास्स्व ॥

\* \*

. 6

Party 1.2

मधु वाता ऋतायते । मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीते सन्त्वेषघीः । मधु नक्तमुतोषसः । मधुमत्पार्थिवं रजः मधु बौरस्तु नः पिता । मधुमान्नो वनस्पतिः मधुमानस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

> न जातु कामान्न भयान्न लोभात् धर्मे त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः। धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः॥

> > \* \*

चदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयवर्ष भवति ॥

2

बहेर शबद्य पतंग -

वीन

जः तेः

यवत्त

ખળના જોર પર પૃથ્વી ટકી છે, આકાશ ટક્યું છે. પર્વત, દેવ, મતુષ્ય, પશુ, પક્ષી, ઘાસ, વનસ્પતિ, નાનકડી કિંકીડી, પતંગ, કીડાથી માંડી સર્વ પશુએા, સર્વ લોકા ખલના આધાર પર ટકવાં છે. માટે: તું ખળની ઉપાસના કર.

\*

(સત્યની શોધ કરનારા અમને) પવન અનુકૂળ શાએા, નદીઓ મીઠું પાણી પાએા, સર્વ વનસ્પતિ મીઠી થાએા. અમને રાત્રિ કલ્યાણપ્રદ થાએા, પ્રભાત સખપ્રદ થાએા, સંધ્યા આનંદપ્રદ થાએા. પિતૃસ્વરૂપ આકાશ તે અમને આશીર્વાદ દે!. વૃક્ષ વગેરે અમને મધુરાં કળા આપા. સૂર્ય અમારું કલ્યાણ કરાે. ગાયા અમારા તરફ વાત્સલ્ય ધરાવા.

એકાદ ઇચ્છા તૃપ્ત થાય એ માટે, (અથવા) ભયથી, લાભથી કે પ્રાણનું રક્ષણ કરવા માટે પણ ધર્મ છોડવા નહિ. (કારણ) ધર્મ એ નિત્ય છે, અને સુખદુઃખ થાેડા વખત ટકવાવાળાં છે. આત્મા નિત્ય છે, (પણ તેને બંધનમાં નાંખવા) કારણભૂત થયેલું શરીર નાશવંત છે.

શ્રદ્ધાયુક્ત અંતઃકરણથી, ગ્રાનપૂર્વ ક અને ઉપાસના-પૂર્વ ક કરેલું કર્મ અત્યંત સામર્થ્યવાન થાય છે.

## सायंकालकी प्रार्थना

यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै-वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः । ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पदयन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥

गीता, अ॰ २

## अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्॥ ५४

# श्रीभगवानुवाच

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान्पार्थ मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ दुःखेष्यनुद्विममनाः सुखेषु विगतस्पृहः । बीतरागभयकोधः स्थितधीर्मुनिहच्यते ॥ के सं

પર દેવ નશ

स्थ

भ्

िश

**ન** 

44

12

भ-

# સાય કાળની પ્રાર્થના

ધ્યક્ષા, વરુષ્ણ, ઇંદ્ર, રુદ્ર અને પવના દિવ્ય સ્તાત્રાથી જેમની સ્તુતિ કરે છે, સામવેદનું ગાન કરનારા મુનિઓ અંગા, પદ, ક્રમ અને ઉપનિષદ સાથે વેદાથી જે પરમાન્માની સ્તુતિ કરે છે, યાગીઓ સમાધિ ચડાવીને પરમાત્મામાં રહેલા મન વડે જેમનાં દર્શન કરે છે, અને દેવતાઓ તથા દૈત્યા જેમના મહિમાના પારને પામતાનથી, તે પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું.

# शीता, २५० २

પ૪. અર્જીન એાલ્યા:—હે કેશવ! સ્થિતપ્રત્ર અથવા સમાધિસ્થનાં શાં ચિદ્ધ હોય? સ્થિતપ્રત્ર કેવી રીતે બાેલે, એસે તે ચાલે?

પપ. શ્રીભગવાન ખાલ્યા:—હે પાર્થ ! જ્યારે મનુષ્ય મનમાં ઊઠતી બધી કામનાઓના ત્યાગ કરે છે અને આત્મા વહે જ આત્મામાં સંતુષ્ટ રહે છે ત્યારે તે સ્થિતપ્રત્ન કહેવાય છે.

પક. દુઃખથી જે દુઃખી ન થાય, સુખની ઇચ્છા ન રાખે, અને જે રાગ, ભય અને ક્રોધથી રહિત હેાય, તે સ્થિરણહિ મુનિ કહેવાય છે.

واو

1 6.

1-

1

11.

| यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।<br>नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ | ५७ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीय सर्वशः ।<br>इन्द्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥   | ५८ |
| विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।<br>रसवर्जे रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥              | 48 |
| यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।<br>इन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसमं सनः॥               | Ęo |
| तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः।<br>वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥       | Ę٩ |
| ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ।<br>संगात्संजायते कामः कामात्केष्योऽभिजायते ॥               | ĘZ |

अ ते

3

સ ક

भे

भ्र ७

મા ઇ

> એ કા

પછ. અધે રાગરહિત રહીતે જે પુરુષ શુભ અથવા અશુભ પામીને નથી હરખાતા કે નથી શાક કરતા તેની શુદ્ધિ રિથર છે.

0

પ૮. કાચળા જેમ સર્વ કારથી અંગા સમેડી લે છે તેમ જ્યારે આ પુરુષ ઇન્દ્રિયાને તેના વિષયામાંથી સમેડી લે છે ત્યારે તેની અહિ રિથર થઈ છે એમ કહેવાય.

પ૯. દેહધારી નિરાહારી રહે છે ત્યારે તેના વિષયો માળા પહે છે, પરંતુ રસ નથી જતા; તે રસ તા ઇશ્વર-સાક્ષાત્કાર થવાથી શમે છે.

ક . હે કૌન્તેય ! ડાહો પુરુષ યત્ન કરતો હોય છતાં ઇન્દ્રિયો એવી મંચન કરનારી છે કે તેનું મન પણ ખળાત્કારે હરી લે છે.

ક૧. એ બધી ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી યોગીએ મારામાં તન્મય થઈ રહેવું જોઈએ. કેમ કે પોતાની ઇન્દ્રિયો જેના વશમાં છે તેની સુદ્ધિ સ્થિર છે.

કર. વિષયોનું ચિંતવન કરનાર પુરુષને તેને વિષે આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને આસક્તિમાંથી કામના થાય છે અને કામનાસાંથી ક્રીધ ઉત્પન્ન થાય છે. क्रोधाद्भवति समोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । स्मृतिश्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणस्यति ॥

६३ ला

रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन् । आत्मवर्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

33

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो ह्याञ्च बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥

£ 4

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमवांमसि ॥

e 19

અ

પા પા ત્યાં ૬૩. ક્રીધમાંથી મૃઢતા પેદા થાય છે, મૃઢતામાંથી ભાન ભુલાય છે, ને ભાન જવાથી ગ્રાનના નાશ થાય છે. અને જેના ગ્રાનના નાશ થયા તે મૂએલા સમાન છે.

1

ક્ષ્ય પથ્યુ જેનું મન પાતાના કાખૂમાં છે અને જેની ઇન્દ્રિયા રાગદ્રેષરહિત હાઇ તેને વશ વર્તે છે તે મનુષ્ય ઇન્દ્રિયાના વ્યાપાર ચલાવતા હતા ચિત્તની પ્રસન્નતા મેળવે છે.

કપ. ચિત્તપ્રસન્નતાથી આનાં બધાં દુ:ખા ૮૦૦ છેઅને પ્રસન્નતા પામેલાની અહિ તરત જ સ્થિર થાય છે.

કક. જેને સમત્વ નથી તેને વિવેક નથી, તેને અક્તિ નથી. અને જેને બક્તિ નથી તેને શાન્તિ નથી. અને જેને બક્તિ નથી તેને શાન્તિ નથી. અને જ્યાં શાન્તિ નથી ત્યાં સુખ કચાંથી હાય?

ક છ. વિષયોમાં ભટકતી ઇન્દ્રિયોની પાછળ જેનું મન દોડી જાય છે તેનું મન, વાયુ જેમ નીકાને પાણીમાં તાણી લઈ જાય છે તેમ, તેની સુદ્ધિને ગમે ત્યાં તાણી લઈ જાય છે.

तस्मायस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वशः । इन्द्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

50

વિ હા

સ छ

વા

भ्र

શા

અ

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जाम्रति भूतानि सा निशा पर्यतो मुनेः॥ ६९

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं ससुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे

स शान्तिमाप्रोति न कामकामी ॥

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्वरति निःस्पृहः । निर्ममो निरहंकारः स शान्तिसियगच्छति॥

60

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विसुद्यति । स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्छति॥

ક ૮. તેથી, હૈ મહાત્યાહો ! જેની ઇન્દ્રિયા ચામેર વિષયામાંથી નીકળીને પાતાના વશમાં આવી ગયેલી હાય છે તેની છુદ્ધિ સ્થિર થાય છે.

6

9

કલ્ડ. જ્યારે સર્વ પ્રાણી સૂર્તા હોય છે ત્યારે સંયમી જાગતા હોય છે. જ્યારે લાક જાગતા હોય. છે ત્યારે જ્ઞાનવાન સુનિ સૂતા હોય છે.

૭૦. નદીઓના પ્રવેશથી ભરાતો છતાં સમુદ્ર જેમ અચળ રહે છે તેમ જે મનુષ્યને વિષે સંસારના ભાગા શમી જાય છે તે જ શાન્તિ પામે છે, નહિ કે કામના-વાળા મનુષ્ય.

૦૧. બધી કામનાઓને છેાડી જે પુરુષ ઇચ્છા, મમતા અને અહંકાર રહિત થઇ વિચરે છે તે જ શાન્તિ પામે છે.

૭૨. હે પાર્થ ! ઇશ્વરતે એ ગળખનારની રિથતિ આવી વર્તે છે. તે પામ્યા પછી તે માહને વશ નથી થતો, અને મરણકાળે પણ આવી જ સ્થિતિ નભે તો તે ક્ષક્ષાનિર્વાણ પામે છે.

# विद्यामन्दिरकी प्रार्थना

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्वे करवावहै । तेजिस्व नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्माऽमृतं गमय॥

योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिममां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना । अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॥ અન્ત કરીઃ

अंश

અંધ લઇ

તાર હાથ છે;

# विधाभं हिरनी प्रार्थं ना

આપણા બન્નેના તે સાથે વિકાસ કરા, આપણા બન્નેનું તે સાથે પાલન કરા. આપણું સાથે પુરુષાથ કરીએ. આપણું અધ્યયન તેજસ્વી થાએા. આપણું એક્યીએ. ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

( હે પ્રભા ! ) મતે અસતમાંથી સતમાં લઈ જા; અધકારમાંથી પ્રકાશમાં લઈ જા; મૃત્યુમાંથી અમૃતમાં લઈ જા.

હે સર્વ શક્તિમાન! તું મારા હૃદયમાં વાસ કરે છે; તારા તેજથી મારી સૂતેલી વાણીને જાગ્રત કરે છે; મારા હાથ, પગ, કાન, ત્વચા વગેરે અન્ય પ્રાણામાં પ્રાણ રેડે છે; એવા હે ભગવાન, તેને મારા હજારા નમસ્કાર હજો.

# खियोंकी प्रार्थना

गोविन्द द्वारिकावासिन् कृष्ण गोपीजनप्रिय। कौरवै: परिभूतां मां किं न जानासि केशव॥

हे नाथ ! हे रमानाथ-! व्रजनाथार्तिनाशन । कौरवार्णवसप्तां सामुद्धरस्व जनार्दन ॥

कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावन । प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्येऽवसीदतीम् ॥

धर्मे चरत माऽधर्मे सत्यं वदत नानृतम् । दीर्घे पश्यत मा हृस्वं परं पश्यत माऽपरम् ॥

अहिंसा सत्यसस्तेयं शौचिमिन्द्रियनित्रहः । एतं सामासिकं धर्मे चातुर्वण्येऽत्रवीनमनुः॥ कुठाउ केस

क्षेत्र

કૃષ્ણ આ

એ ! દિષ્ટિ

पवि यारे

# સ્ત્રીવર્ગની પ્રાર્થના

હે દારિકાવાસી ગાેવિંદ, હે ગાેપીઓને પ્રિય, કૃષ્ણ, કૌરવાેથી—દુષ્ટ વાસનાઓથી—ઘેરાયેલી મને છું. કેમ નથી જાણતાે ?

હે નાથ, રમાના નાથ, વજનાથ, દુ:ખના નાશ કરનાર જનાદ ત! કૌરવરૂપી સમુદ્રમાં ડૂખેલી જે હું તેના તું ઉદાર કર.

વિશ્વાતમા ! વિશ્વને ઉત્પન્ન કરનાર મહાયાગી કૃષ્ણ ! કૌરવાની વચમાં હતાશ થયેલી અને તારે શરણે આવેલી મને ખચાવ.

ધર્મ નું આચરે કરા, અધર્મનું નહિ; સત્ય યાલા, અસત્ય નહિ; દાર્ઘ દિષ્ટ રાખા, ટ્રંકો નહિ; ઊંચી દિષ્ટ રાખા, નીચી નહિ.

હિંસા ન કરવી, સત્ય બાલવું, ચારી ન કરવી, પવિત્રતાનું પાલન કરવું, ઇન્દ્રિયાને કાષ્ટ્રમાં રાખવી; ચારે વર્ણના આ ધર્મ સંક્ષેપમાં મનુએ કહ્યો છે.

अहिंसा सत्यमस्तेयमकामकोधलोभता । भूतिप्रयहितेहा च धर्मोऽयं सार्वविणकः ॥

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः । हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निवोधत ॥

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधायताम् । आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्॥

अलोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं प्रनथकोटिभिः। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च यौभूमिरापो हृद्यं यमश्र। अहश्व रात्रिश्व उमे च सन्ध्ये धर्मोऽपि जानाति नरस्य वृत्तम् पे।ता

विष

0/3 વણ

હાય. सेव्ये એવા

ઉતા પ્રત્યે

કહીર અને

હેદય,

धभ

હિંસા ન કરવી, સત્ય ભાલવું, ચારી ન કરવી, વિષયેચ્છા ન કરવી, ક્રેાધ ન કરવાે, લાભ ન કરવાે, પણ્ જગતનાં પ્રાણીઓતું પ્રિય અને હિત કરવું; આ બધાય વર્ણોના ધર્મ છે.

વિદ્વાનાએ જે સેવ્યા હાય, સંતાએ જે સેવ્યા હાય, નિત્ય રાગદ્દેષથી મુક્ત એવા વીતરાગી પુરુષોએ જે સેવ્યા હાય, અને જે પાતાના હૃદયથી સમજાયા હાય, એવા ધર્મને તું જાહ્યુ.

ધર્મનું રહસ્ય સાંભળા અને સાંભળીને હૃદયમાં ઉતારા. તે એ કે, જે પાતાને પ્રતિકૂળ હાય તે બીજા પ્રત્યે ન આચરવું.

જે કરાડા ગ્રન્થામાં કહેલું છે તે હું અર્ધા શ્લાકમાં કહીશ. તે એ કે, બીજા પર ઉપકાર કરવા એ પુણ્ય છે, અને બીજાને પીડા કરવી એ પાપ છે.

સૂર્ય, ચંદ્ર, વાયુ, અગ્નિ, આકાશ, પૃથ્વી, જલ, હૈદય, યમ, દિવસ અને રાત્રિ, સાંજ અને સવાર, અને ા ધર્મ પોતે મનુષ્યનું આચરણ જાણે છે; એટલે મનુષ્ય માપોતાના કાઈ પણ વિચાર છુપાવી શકતા નથી.

## द्वादशपंजरिकास्तोत्रभागः

मूढ जहीहि धनागमतृष्णां क्रह सद्भुद्धिं मनसि वितृष्णाम् यह्रभसे निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्॥

अुद्ध

जे डां

अर्थमनर्थे भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्। तेभां पुत्राद्रिप धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः॥ ५७

कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वाऽत्मानं भावय कोऽहम्। आत्मज्ञानविहीना मूडास्ते पच्यन्ते नरकिनगूडाः॥

त्विय मिय चान्यत्रैको विष्णुर्न्यर्थे कुप्यसि सर्वसिहिष्णुः है। १ सर्विसिन्नपि पर्यात्मानं सर्वत्रोत्स्ज भेदाज्ञानम् ॥ भेदला

निष्टि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तम् ॥ शे। अर्थ

# દ્રાદરાપ જરિકામાંથી

હિ મૂર્ખ! ધનપ્રાપ્તિની તૃષ્ણાના ત્યાગ કર; સદ્-અહિ કરી મનને તૃષ્ણારહિત કર; પાતાનાં કર્મે કરીને જે કાંઈ ધન પ્રાપ્ત થાય તેથી તારા ચિત્તને પ્રસન્ન રાખ.

ધન અનર્થકારક છે એવી નિરંતર ભાવના કર. ા તેમાં ખરેજ, જરાયે સુખ નથી; ધનવાનાને પુત્રથી ા પણ બીવું પહે છે, આ રીતિ સર્વત્ર જાણીતી છે.

કામ, ક્રોધ, લોભ, માહેના ત્યાગ કરી હું કાેેેેેંગુ કું એના વિચાર કર; જે આત્મન્રાન વિનાના મૃઢ છે, તે નરકમાં પડી સમડે છે.

તારામાં, મારામાં અને બીજાએનમાં એક જ સર્વિન સહન કરવાવાળા વિષ્ણુ છે, છતાં તું વ્યર્થ કાપ કરે છે. સર્વમાં તું આત્માને જ જો; અને ભેદભાવરૂપી અજ્ઞાનના ત્યાગ કર.

કમલપત્ર પરના પાંચીની માક્ક જીવતર અતિશય ા ચપળ છે. વ્યાધિ અને અભિમાનથી ધેરાયેલા અને ાંશાકથી ભરેલા આ સર્વ સંસાર છે એમ જાણુ. Marie Control of the Control of the

#### पांडवगीताभागः

पांडबः प्रहादनारदपराशरपुण्डरीक—
व्यासाम्बरीषशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् ।
स्क्मांगदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन्
पुण्यानिसान्परमभागवतान्स्मरामि ॥

कुंतिः स्वकर्मफलनिर्दिष्टां यां यो योनिं व्रजाम्यहम् तस्यां तस्यां हृषीकेश त्वयि भक्तिर्देढाऽस्तु मेः

स हिन

છે, વિ

મા

08

न्र

भ-

द्रोणः ये ये हताश्वकधरेण राजं— स्त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन । ते ते गता विष्णुपुरीं प्रयाताः क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः ॥

#### गांधारीः

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वे मम देवदेव

विराटः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः॥

# પાંડવગીતામાંથી

પાંડલ — પ્રહલાદ, નારદ, પરાશર, પુણ્ડરીક, વ્યાસ, અંખરીષ, શુક, શૌનક, ભીષ્મ, દાલ્ભ્ય, રુકમાંગદ, અર્જીન, વસિષ્ઠ, વિભીષણ વગેરે પુણ્યશાળી પરમ ભાગવત પુરુષાનું હું સ્મરણ કરું છું.

ફ્રન્તી — મારાં કર્મના પરિણામરૂપે જે જે યોનિમાં હું જન્મું ત્યાં ત્યાં, હે હષીકેશ! તારે વિષે મારી દઢ ભક્તિ રહો.

ક્રોણ — હે રાજા ! ચક્રધારી, ત્રિલાકીનાથ જના-દેનને હાથે જે જે માર્યા ગયા તે પણ વિષ્ણુપુરીને પામ્યા. દેવના ક્રોધ પણ વરના જેવા જ હાય છે.

ગાંધારી — હે દેવના દેવ ! તું જ મારી માતા છે, તું જ પિતા છે, તું જ સગા ને તું જ મિત્ર છે. વિદ્યા પણ તું જ છે ને દ્રવ્ય પણ તું જ છે. તું જ મારું સર્વ કંઈ છે.

વિરાટ — બ્રહ્મણ્યદેવ, ગાબાહ્મણનું હિત કરનારા, જગતનું હિત કરનારા, શ્રીકૃષ્ણુ ગાવિંદને વાર વાર નમરકાર હજો.

भ-४

न् ।

यहम्

तु मे।

त्वमेद बदेव।

मः ॥

#### प्रहलाद:

नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु त्रजाम्यहम् । तेषु तेष्वचलाभक्तिरच्युतास्तु सदा त्विय ॥ या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसपेतु ॥

#### भरद्वाजः

लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥

# मार्कण्डेयः

सा हानिस्तन्महच्छिदं सा चान्धजडमूढता । यन्मुहूर्ते क्षणं वापि वासुदेवं न चिंतयेत् ॥

## शौनकः

भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः। योऽसौ विश्वंभरो देवः स भक्तान्किमुपेक्षते॥

#### सनत्कुमारः

आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् । सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥ પ્રહ્લાદ — હે નાથ ! હજારા યાનિઓમાંથી જ્યાં જ્યાં હું જન્મું ત્યાં ત્યાં હે અચ્યુત ! તારામાં (મારી) સદાયે અચલ ભક્તિ રહેા.

અવિવેકી પુરુષોને જેવી વિષયોમાં પ્રીતિ હૈાય છે, તેવી જ પણ કલ્યાણકારી પ્રીતિ તારું રમરણ કરનારા મારા હદયમાંથી કદી ન ટળા.

ભારે કાજ — જેમનાં હૃદયમાં કમલાપતિ જના-દુ ન ખેઠા છે એમના લાભ જ છે, જય જ છે; એમના પરાજય વળી કેવા !

માર્ક ડેચ — જે મુદ્દર્ત કે ક્ષણમાં પણ વાસુદેવનું ચિંતન ન કરવામાં આવ્યું તે મહાનુકસાન થયું જાણા, તે એક માેટું છિદ્ર પડયું જાણા. તે જ અંધતા, જડતા અને મૃદ્ધતા જાણા.

શોનક — વૈષ્ણવા અન્ત અને વસ્ત્રની ચિંતા વ્યર્થ કરે છે. આખા વિશ્વને જે પાળે છે તે દેવ શું પાતાના ભક્ત વિષે ખેપરવા રહેશે ?

ll

સનત્કું માર — જે રીતે આકાશમાંથી પડતું પાણી સમુદ્રમાં જ જાય છે, તેમ કાઈ પણ દેવને કરેલા નમરકાર કેશવને જ પહેાંચે છે.

#### मुकुन्दमालाभागः

श्रीवल्लमेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति । नायेति नागशयनेति जगन्निवासे-त्यालापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द ॥

मुकुन्द मूर्घ्ना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तिसयन्तमर्थम् । अविस्मृतिस्त्वचरणारिवन्दे भवे भवे मेऽस्तु भवत्प्रसादात् ॥

नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कासोपभोगे यद् भाव्यं तद् भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्। एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोहह्युगगता निश्रटा भक्तिरस्तु ॥ ३

> दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक प्रकामम् । अवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥

# સુકુન્દમાલામાંથી

૧. હે મુકુન્દ! એવું કર કે હું પ્રતિદિવસ, ' હે શ્રીવલ્લભ, હે વરદ, હે દયાનિધાન, હે ભક્તપ્રિય, હે ભવના નાશ કરવામાં કુશળ, હે નાથ, હે નાગશયન, હે જગન્નિવાસ ' એવું બાલ્યા જ કરું.

9

3

H I

3

- ર. હૈ મુકુન્દ! માથું નમાવી આ હું આપની પાસે આટલી જ એક વસ્તુ માર્યું છું કે જન્મે જન્મેતારી કૃપાથી તારાં ચરણારવિંદનું મને કદી વિસ્મરણ ન થાએો.
- ર. હે ભગવન ! મને ધર્મમાં આરથા નથી, ધનના સંગ્રહ કરવામાં પણ નથી, ભાગવવામાં પણ નથી. એ પૂર્વ કર્માનુસારે જેમ થવાનું હાે તેમ થાએ . મને તાે આટલી જ પ્રાર્થના બહુ મહત્ત્વની લાગે છે કે, જન્મજન્માં તરમાં પણ તારાં ચરણક્રમળની જોડીમાં સારી નિશ્રળ ભક્તિ રહાે.

૪. હે નરકના નાશ કરનારા! સ્વર્ગમાં, પૃથ્વી કે નરકમાં પણ મારા વાસ ભક્ષે થાએા; પણ એટલું કરા કે, મરણસમયે શરદઋતુનાં કમળ કરતાંયે શાભાયમાન તારાં ચરણનું હું ચિતન કરે.

कृष्ण त्वदीयपद्पङ्कजपञ्जरान्त-मयेव मे विशतु मानसराजहंसः । प्राणप्रयाणसमये कफवातिवत्तः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ॥ भवजलियगतानां द्वंद्रवाताहतानाम् सुतद्दहितुकलत्रत्राणभारावृतानाम् । विषमविषयतोये मज्जतामस्रवानाम् भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम् ॥ Ę भवजलिधमगावं दुस्तरं निस्तरेयम् कथमह्मिति चेतो मा स्म गाः कातरत्वम् । सरसिजर्दा देवे तावकी भक्तिरेका नरकभिदि निवण्णा तार्यिष्यत्यवश्यम् ॥ बद्धेनाजिलना नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्रमैः कण्ठेन स्वरगद्रदेन नयनेनोद्गीणवाष्पास्युना । नित्यं त्वचरणारविनदयुगलध्यानामृतास्वादिना-मस्माकं सरसीरुहाक्ष सततं संपद्यतां जीवितम् ॥ ८ सदन परिहर स्थितिं मदीये मनसि मुकुन्दपदारविन्दधास्नि । हरनयनकृशानुना कृशोऽसि स्मरसि न चक्रपराकमं भुरारे: ॥

પ. હે કૃષ્ણ! મારા ચિત્તરપી માનસહ સ આજે જ તારાં ચરણકમળરપી પાંજરામાં પુરાઈ જાઓ. પ્રાણ જવાતે સમયે, જયારે કક્ષ, વાત અને પિત્તથી કંઠ કૃંધાઈ જાય ત્યારે તારું રમરણ કચાંથી થઈ શકશે?

4

ક. ભવસાગરમાં પડેલા, સુખદુ:ખાદિક દંદરપી વાયુના ઝપાટા ખાતા,પુત્ર, પુત્રી,સ્ત્રી વગેરેના રક્ષણના ભાર તળે ચગદાયેલા, નાવ વિના વિષમ વિષયોના પાણીમાં ગળકાં ખાતા મનુષ્યોને એક વિષ્ણુરપી હોડી શરણ થાય છે.

૭. હે ચિત્ત! આ અગાધ અને ફસ્તર ભવસાગરને હું કેવી રીતે તરી જઈશ, એવી ધારતીથી બી જા નહિ. કમળ જેવાં તેત્રવાળા, નરકના નાશ કરનારા દેવને વિષે તારી માત્ર એક ભક્તિ હશે તો તે તને જરૂર તારશે.

૮. એ હાથ જોડી, માથું નમાવી, અંગાનાં સ્વાંટાં ઊભાં થાય એવા પુલકિત થઈ, ગદ્દગદ કં દેથી, આંસુ વહેતે તેત્રે નિરન્તર તારા ચરણક્રમળની જોડીનું ધ્યાનામૃત ચાખતાં અમારું જીવતર, હે ક્રમળનયન! પૃરું થાએ!.

૯. હે મદન ! મુકુન્દના ચરણુકમળના સ્થાનકરપ રહેલા મારા ચિત્તમાંથી તું તરત ચાલ્યા જા. શિવના નેત્રના અગ્નિથી તું કૃશ તા થયેલા જ છે, છતાં હજા મુરારિના ચક્રતું પરાક્રમ કેમ યાદ કરતા નથી ? Sold and the sold have

🦊 इदं शरीरं शतसन्धिजर्जरं षतत्यवश्यं परिणामपेशलम् । किमौषधैः क्रिस्यसि मूड दुमीते निरामयं कृष्णरतायनं पिव ॥ 90 नमामि नारायणपादपङ्कजम् करोमि नारायणपूजनं सदा । वदामि नारायणनाम निर्मलम् स्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययम् ॥ 99 अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। वक्तुं समर्थोंऽपि न वक्ति कश्चि-दहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम्॥ 93 विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः । विपद्धिस्मरणं विष्णोस्संपत्रारायणस्मृतिः॥

विष्णुर्वा त्रिपुरान्तको भवतु वा ब्रह्मा सुरेन्द्रोऽथवा भानुर्वा शशलक्षणोऽथ भगवान् बुद्धोऽथ सिद्धोऽथवा। रागद्वेषविषार्तिमोहरहितः सत्त्वानुकंपोद्यतो यः सर्वैः सह संस्कृतो गुणगणैस्तस्मै नमः सर्वदा॥ र ૧૦. આ શરીર સે કડા સાંધાઓથી ખખળા જાય છે, પતનશાલ છે, અને અવશ્ય પરિણામને પામે છે. તા હે મૃઢ અને દુર્છું હિ પુરુષ! બીજાં ઓસડાથી શું કામ હેરાન થાય છે? સર્વ રાગરહિત કૃષ્ણરૂપી રસાયન પી લે. ૧૧. નારાયણના પદપ કજને હું નમું છું; નારાયણનું સદૈવ પૂજન કરું છું; નારાયણનું નિર્મળ નામ વદું છું; અવિનાશી નારાયણ તત્ત્વને રમરતા રહું છું. ૧૨. અનંત, વૈકું ઠ, મુકુન્દ, કૃષ્ણ, ગાવિંદ, દામાદર, આધવ, ઇત્યાદિ નામા બાલવાની શક્તિ છતાં કાર્ક તે બાલનું નથી. અરેરે, મનુષ્યાની વ્યસના તરફ કેવી અળવાન વૃત્તિ હાયુ છે!

90

99

12

૧. વિષત્તિએ સાચી વિષત્તિ નથી, અને સંપત્તિ સાચી સંપત્તિ નથી; પણ વિષ્ણુનું વિસ્મરણ એ જ વિપત્તિ છે, અને નારાયણનું સ્મરણ એ જ સંપત્તિ છે.

ર. ભલે એ વિષ્ણુ હોય કે મહાદેવ હોય, ઘાલા હોય કે ઇન્દ્ર હોય, અથવા સૂર્ય કે ચંદ્ર હોય, કે ભગવાન છુદ્ધ કે મહાવીર હોય;—જે કાઇ રાગ અને દ્વેષરૂપી ઝેરની પીડાથી આવતી મૂર્ણથી રહિત હોય, જીવમાત્ર પર અનુકંપાથી ભરેલા હોય, સર્વે ગુણુગણાથી સંસ્કાર પામેલા હોય, તેને નિરંતર નમસ્કાર છે.

# भजनकी धुन हरे राम, हरे राम, हरे राम हरे। भज मन निशिदिनीं प्यारे॥

\*

रघुपति राघव राजा राम, पतितपावन सीताराम ॥

प्राः औ

भैर

सर

र्भ

हर म

क

ग्

₹

नारायण नारायण जय गोविन्द हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे।।

राधाकृष्ण जय कुंजिवहारी, मुरलीधर गोवर्धनधारी।

निवृत्ति ज्ञानदेव लीपान मुक्तावाई । एकनाथ नामदेव तुकाराम ॥

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे सुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव॥

राजा राम राम राम, सीता राम राम राम।

जय राम जय राम जय जय राम । श्री राम जय राम जय जय राम ॥

## रागों का कम

भिन्न भिन्न राग भिन्न भिन्न समय पर गानेका प्राचीन रिवाज है, जो मानसशास्त्र के अनुसार रसानुकूल और भावानुकूल है। इसका क्रम यह है:

प्रातःकाल ४ से ९ तक— प्रभातः, विभासः, ठिठितः, भैरवः, भैरवीः, विलावलः, आसावरीः, तोड़ीः, सुवासुधराई. दोपहर ९ से ३ तक—सारंगः, गौड़ सारंगः, गौड़

मल्हार; गौड़.

1

11

सायंकाल ३ से ७ तक — मल्हार; मुलतानी; पीछ; भीमपलासी; धनाश्री; पूर्वी; पूरिया; श्री; गौरी.

राञ्चि ७ से १२ तक—कल्याण; विहाग; भूपाली; हमीर; केदार; देस; कामोद; दरवारी कानड़ा; तिलंग; मालकंस; जयजयवंती; काफी; शंकरा; वड़हंस; तिलकक्कामोद; वरवा.

उत्तरराजि—बहार; वागेश्री; परज; सोहनी; काळिगड़ा; वसंत; हिंडोळ.

हर समय गाने लायक — खमाज; काफी; झिंझोटी; गारा; मांजी; पहाड़ी; आसा; मांड़; आसा-मांड; छाया— खमाज; सिंधोरा; सिंध-काफी; वृन्द. Marana and say rate of Bill

# हिंदुस्तानी भजन १. सोरठा

जेहि सुमिरत सिधि होइ,
गणनायक करिवरवदन ।
करो अनुग्रह सोइ,
बुद्धिरासि सुभगुणसदन ॥
मूक होइ वाचाल,
पंगु चहै गिरिवर गहन ।
जासु कृपासु दयालु,
दवौ सकल कलिमलदहन ॥

२. राग तोडी-दृत एक ताल (चार ताल)

दीन को दयाछ दानि दूसरो न कोछ ।
जासों दीनता कहों, हों देखों दीन सोछ ॥ १॥
सुर नर सुनि असुर नाग साहिव तो घनेरे।
तौळों, जौळों रावरे न नेकु नयन फेरे ॥ २॥
तिसुवन तिहुँ काल विदित वदित वेद चारी।
आदि अंत सध्य राम! साहिबी तिहारी ॥ ३॥

तोरि सुनि

> पाह महा

तू ः

तू हों नाथ

नाथ मो

नहा तात

तोर्ग ज्ये तोहि माँगि माँगनो न माँगनो कहायो !
सुनि सुभाउ सील सुजस जाचन जन आयो ॥ ४ ॥
पाहन, पसु, विटप, विहूँग अपने कर लीन्हें।
महाराज दशरथ के ! रंक राय कीन्हें ॥ ५ ॥
तू गरीव को निवाज, हों गरीव तेरो ।
बारक कहिये कृपाछ ! 'तुलसिदास मेरो '॥ ६ ॥

## ३. राग देस - दादरा

तू दयाछ, दीन हों, तू दानि, हों भिखारी।
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पापपुंजहारी . ॥ १ ॥
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कीन मोसो ?
मो समान आरत निहं, आरतहर तोसो ॥ २ ॥
ब्रह्म तू, हों जीव, तू ठाकुर, हों चेरो।
तात, मात, गुरु, सखा तू, सब विधि हि तू मेरो॥ ३ ॥
तोहिं मोहिं नाते अनेक मानिये जो भावै।
ज्यों त्यों तुरुसी कृपाछ चरन-सरन पावै ॥ ४ ॥

H

11

lł

all library or principle

8. राग हिंडोल - तीन ताल कबहुँक हों यहि रहिन रहोंगो।
श्री रघुनाथ कृपाल कृपा तें संत सुभाव गहोंगो॥
जथा लाभ संतोष सदा, काहू सों कछ न चहोंगो।
परिहत-निरत निरंतर मन, कम, बचन नेम निवहोंगो॥
परुष बचन अति दुसह स्वन सुनि तेहि पावक न दहोंगो।
बिगत मान, सम सीतल मन, पर गुन, अवगुन न कहोंगो॥
परिहिर देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो।
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि, अविचल हरिभक्ति लहों

या

अं

च

कु

त

य

ते

म

त

स

3

4

7

५. राग सोहनी

पंजाबी ठेका वि. तीन ताल एसी मूड़ता या मन की। परिहरि रामभक्ति-सुरसरिता आस करत ओसकन की॥ धूम-समूह निरखि चातक ज्यों तृषित जानि मित घन की। निहं तह सीतलता, न बारि, पुनि हानि होति लोचन की। ज्यों गच काँच विलोकि सेन जड़ छाह आपने तन की। द्वटत अति आतुर अहारवस, छित विसारि आन्न की॥ कहूँ लों कहों कुचाल कुपानिधि, जानत हो गित जन की। तुलसिदास प्रभुः! हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की

#### ६. राग परज - तीन ताल

11

गो।

में ॥

गो।

गे॥

गो।

हों

1 6

र्धि

ति

ते।

11 1

ही।

। की

यह विनती रघुवीर गुसाई ।
और आस विस्वास भरोसो, हरू जियकी जड़ताई॥
वहों न सुगति,सुमित,संपित कछु, रिधि सिधि विपुल वडाई।
हेतु-रहित अनुराग रामपद बढ़े अनुदिन अधिकाई॥
कुटिल करम ले जाइ मोहि जह जह अपनी विरआई।
तह तह जिन छिन छोह छाँडिये कमठ-अण्डकी नांई॥
या जगमें जह लिंग या तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई।
तेसव तुल्लिदास प्रभुही सों होहिंसिमिटिइक ठांई॥

७. राग खमाज-तीन ताल

माधव मोह-पास क्यों टूटै ? बाहर कोटि उपाय करिय अभ्यन्तर प्रनिथ न छूटै ॥ घृतपूरन कराह अन्तरगत सिम्मप्रितिबिम्ब दिखावै । ईधन अगन लगाय कल्पसत औंटत नास न पावै ॥ तह कोटर महँ वस बिहंग तह काटे मरे न जैसे । साधन करिय विचारहीन मन, सुद्ध होइ नहिं तैसे ॥ अंतर मिलन विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे । मरह न उर्ग अनेक जतन बलमीकि बिबिध बिधि मारे ॥ नुल्किसदास हिर गुह कहना बिनु, विमल विवेक न होई । बिनु विवेक संसार-घोर-निधि पार न पावै कोई ॥

# ८, राग कोशिया-तीन ताल

में केहि कहाँ विपति अति भारी। श्रीरघुवीर दीन हितकारी॥
मम हदे भवन प्रमु तोरा। तहँ आइ बसे बहु चोरा॥
अति कठिन करहिं वरजोरा। मानहि निहं विनय निहोरा॥
तम, मोह, लोभ, अहँकारा। मद,क्रोध, वोध-रिपु, मारा॥
अति करहिं उपद्रव नाथा। मरदिं मोहिं जानि अनाथा॥
में एक अमित बटपारा। कोउ सुनै न मोर पुकारा॥
मागोउ निहं नाथ, उवारा। रघुनायक! करहु सँभारा॥
कह तुलस्दास सुनु रामा। ल्टहिं तस्कर तव धामा॥
चिन्ता यह मोहिं अपारा। अपजस निहं होई तुम्हारा॥

# ९. राग आसावरी या तोड़ी-तीन ताल ऐसो को उदार जग माहीं।

विनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस कोउ नाहीं।
जो गति योग विराग जतन करि नहिं पावत मुनि ग्यानी।
सो गति देतगीध सबरी कहँ, प्रभु न बहुत जिय जानी।
जो संपति दस सीस अरिप कर रावन सिव पहँ लीनही।
सो संपदा विभीषन कहँ अति सकुच सहित हरि दीन्ही।
तुलिसदास सब भाँति सकल मुख जो चाहिस मन मेरो।
तौ भज्ज राम काम सब पूरन करै कृपानिधि तेरो॥

जां सो तज् वित्

नात अंच

की नि जी

जा सी सु

भ

### १०. राग खमाज-तीन ताल

जाके प्रिय न राम वैदेही।
सो छांडिये कोटि वैरी सम, जद्यपि परम सनेही॥
तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण वंधु, भरत महतारी।
विल गुरु तज्यो, कंत व्रजवनितनि, भये मुद्रमंगलकारी॥
नाते नेह रामके मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लों।
अंजन कहा आँखि जेहि फूटै, बहुतक कहों कहाँ लों॥
तुल्लक्षी सो सब भाति परमहित पूज्य प्रान ते प्यारो।
जासों होय सनेह रामपद, एतो मतो हमारो॥

# ११. राग आसावरी-तीन ताल

कौन जतन विनती करिये।
निज आचरन विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये।।१॥
जेहि साधन हरि द्रवहु जानि जन, सो हिठ परिहरिये।
जातेविपति-जाल निसिदिन दुख, तेहि पथ अनुसरिये।।२॥
जानत हूँ मन वचन करम परिहत कीन्हें तरिये।
सो विपरीत देखि परसुख विनु कारन ही जरिये।।३॥
सुति पुरान सवको मत यह सतसंग सुदृढ़ धरिये।
निज अभिमान मोह इर्षा बस तिन्हिं न आदरिये।।४॥

11

1

TIL

1

1

11

11

111

11

lř

l

संतत सोइ प्रिय मोहिं सदा जाते भवनिधि परिये। कहो अव नाथ, कौन वल ते संसार-सोग हरिये।।५॥ जव कव निजु कहना सुभाउ ते, द्रवहु तो निस्तरिये। तुलसिदास विस्वास आन नहिं, कत पचि पचि मरिये॥६॥

#### १२. राग खमाज-तीन ताल

जानत प्रीत-रीत रघुराई ।
नाते सब हाते करि राखत, राम सनेह सगाई ॥
नेह निवाहि देह तिज दसरथ कीरित अचल चलाई ।
ऐसे हू पितुतें अधिक गीध पर ममता गुन गरुआई ॥
तिय-विरही सुप्रीव सखा लखि प्रानिप्रया विसराई ।
रन पऱ्यो बंधु विभीषन ही को सोच हृदय अधिकाई ॥१॥
घर, गुरुग्रह, प्रियसदन, सासुरे, मई जब जह पहुनाई ।
तब तह कहिं सबरीके फलनकी रुचि माधुरी न पाई ॥२॥
सहज सरूप कथा सुनि चरनत रहत सकुचि सिर नाई ।
केवट मीत कहे सुख मानत वानर बंधु बड़ाई ॥३॥
तुलुसी राम सनेह सील लखि जो न भगति उर आई।
तौ तोहि जनमि जाय जननी जड़ तनु-तरनता गॅवाई॥४॥

### १३. राग पीलु-तीन ताल

1

311

मे।

11811

है। है।

911

हि ।

२॥ हि ।

३॥

811

रघुवर ! तुमको मेरी लाज ।
सदा सदा में सरन तिहारी, तुम बढ़े गरीबनिवाज ॥
पतितउधारन बिरुद तिहारो स्रवनन सुनी अवाज ॥
हों तो पतित पुरातन कहिये, पार उतारो जहाज ॥
अध-खंडन, दुख-भंजन जन के यही तिहारो काज ॥
तुलसिदास पर किरपा करिये भक्ति—दान देहु आज ॥

### १४. राग बिभास-द्रुत चौताल (पक ताल)

जागिये रघुनाथ कुँवर ! पंछी वन बोले ।। ध्रु० ।। चंद्र-किरण शीतल भई, चकई पिय मिलन गई, त्रिविध मंद चलत पवन पल्लव-हुम डोले ॥ १ ॥ श्रात भानु प्रकट भयो, रजनीको तिमिर गयो, भृंग करत गुंज-गान कमलन दल खोले ॥ २ ॥ ब्रह्मादिक धरत घ्यान, सुर-नर-मुनि करत गान, जागनकी वेर भई नयन-पलक खोले ॥ ३ ॥ तुल्लिसदास अति अनंद निरखि के मुखारविंद, दीननको देत दान भूषण बहुमोले ॥ ४ ॥

Carlo Andrew Control of the Control

## १५. राग लिलत-तीन ताल

मेरो मन हरिज्! हठ न तजे।
निसदिन नाथ दें से सख बहुविधि करत सुभाव निजे।
ज्यों जुवती अनुभवित प्रसव अति दाहन दुख उपजे।
है अनुकूल विसारि सूल सठ पुनि खल पतिर्हि भजे।
लोलुप भ्रमर गृह-पशु ज्यों जह तह सिर पद्त्रान बजे।
तदिप अधम विचरत तेहि मारग, कवहुँ न मूढ़ लजे।।
हों हा-यों करि जतन विविध विधि अतिस प्रवल अजे।
तुल्हिस्स वस होइ तवहिं जब प्रेरक प्रभु वर्जे।।

f

É

₹

क

रि

रि

तु

अ

रार

पाः स्य

पर

सन

१६. राग खमाज-तीन ताल कुटुंव तिज शरण राम! तेरी आयो, तिज गढ़, लंक, महल औं मंदिर,

नाम सुनत उठि धायो ॥ धु० ॥
भरी सभामें रावण बैठ्यो चरण प्रहार चलायो,
मूरख अंध कह्यो निहं मानै बार बार समझायो ॥ १ ॥
आवत ही लंकापति कीनो, हिर हँस कंठ लगायो ।
जन्म जनमके मिटे पराभव राम-दरस जब पायो ॥ २ ॥
हे रघुनाथ ! अनाथके बंधु दीन जान अपनायो ।
तुल्लिखास रघुवर की शरणा भक्ति अभय पद पायो ॥३॥

१७. राग भेरवी-तीन ताल भज मन रामचरण सुखदाई ॥ ध्रु० ॥ जिहि चरननसे निकसी सुरसरी संकर जटा समाई। जटासंकरी नाम प-यो है, त्रिभुवन तारन आई ॥ १ ॥ जिन चरननकी चरनपादुका भरत रह्यो लव लाई। सोई चरन केवट धोय लीने तब हिर नाव चलाई॥२॥ सोई चरन संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई। सोई चरन गौतमऋषि-नारी परसि परमपद पाई॥ ३॥ दंडकवन प्रभु पावन कीन्हो ऋषियन त्रास मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोकके स्वामी कनकमृगा सँग धाई॥ ४॥ किप सुप्रीव वंधु-भय-व्याकुल तिन जय-छत्र धराई। रिपुको अनुज विशीषण निसचर परसत लंका पाई॥५॥ सिवसनकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई। तुल्लिसदास मारुत-सुतकी प्रभु निज मुख करत वडाई॥६॥

118

T

TIL

11

11

नै।

11

11

11

11

11311

१८. राग गोंड़ सारंग-तीन ताल अव लों नसानी, अव न नसेहों। रामकृपा भवनिसा सिरानि जागे, फिरि न उसेहों॥ पायो नाम चारु चिंतामनि उर कर तें न खसेहों। स्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी चित कंचनिहं कसेहों॥ परवस जानि हँस्यो इन इंद्रिन निज वस है न हँसेहों। मन मधुपहिं प्रन करि, तुलसी, रघुपति-पदकमल वसेहों॥

### १९. राग पूर्वी-तीन ताल

मन पछिते हैं अवसर वीते।
दुर्लभ देह पाइ हरिपद भजु, करम, वचन अरु हीते॥१॥
सहसवाहु दसवदन आदि नृप, वचे न काल बलीते।
हम हम करि धन-धाम सँवारे, अंत चले उठि रीते॥२॥
सुत वनितादि जानि स्वारथरत, न करु नेह सबही तें।
अंतहुँ तोहिं तजेंगे, पामर! तून तजै अव ही तें॥३॥
अव नाथिहं अनुरागु जागु जड़, त्यागु दुरासा जीतें।
युझै न काम-अगिनि तुल्सी कहुँ, विषयभोग बहु घीतें॥४

#### २०. राग खमाज-तीन ताल

माधव! मो समान जग माहीं।
सब विधि हीन मलीन दीन अति लीन विषय कोउ नाहीं।
तुम सम हेतुरहित, कृपाछ, आरतहित, ईसहि त्यागी।
में दुख सोक विकल, कृपाछ, केहि कारन दया न लागी।
नाहिंन कछ अवगुन तुम्हार, अपराध मोर में माना।
ग्यानभवन तनु दियहुनाथ सोउ पाय न में प्रभु जाना।
वेनु करील, श्रीखंड वसंतहिं दूषन मृषा लगावै।
सार रहित हतभाग्य सुर्भि पह्नव सो कहें कहु पावै।
सब प्रकार में कठिन मृदुल हिर हढ़ विचार जिय मोरे।
नुलसिदास प्रभु मोह सृंखला छुटिहि तुम्हारे छोरे।

#### २१. राग कल्याण-तीन ताल

किल नाम कामतर रामको ।

दलिनहार दारिद दुकाल दुख
दोष घोर घन धामको ॥ ध्र० ॥
नाम लेत दाहिनो होत मन
बाम विधाता बामको ।
कहत मुनीस महेस महातम
उलटे सूधे नामको ॥
भलो लोक परलोक तासु
जाके बल लिलत ललामको ।
तुलसी जग जानियत नाम ते
सोच न कूच मुकामको ॥

#### २२. तोटक छंद

जय राम रमा-रमनं समनं— भव-ताप-भयाकुल पाहि जनं । अवधेस सुरेस, रमेस, विभो ॥ सरनागत माँगत पाहि प्रभो ॥

॥१॥ वे ते । ॥२॥

तें। ॥३॥ शितें।

गहीं ∥

तें॥४

ागी । ागी ॥

नाना। ना॥

गावै। पावै। मोरे

होरे ॥

दस-सीस-विनासन बीस भुजा-कृत दूरी महा-महि भूरि-रुजा। रजनी-चर-वृन्दपतंग रहे सर-पावक-तेज प्रचंड दहे ॥ महि-मंडल-मंडन चार्तरं। धृत-सायक-चाप-निषंग-वरं ॥ मद-मोह-महा-ममता-रजनी तमपुंज दिवाकर-तेज-अनी ॥ मनजात किरात निपात किये मृग लोभ कुभोग सरे न हिये॥ इति नाथ अनाथन्हि पाहि हरे। विषयावन पाँवर भूलि परे॥ बह रोग वियोगन्हि लोग हये। भवदंधिनिरादर के फल ये॥ भवसिन्ध अगाध परे नर ते। पद-पंकज-प्रेम न जे करते ॥ अति दीन मलीन दुखी नित ही। जिन्हके पदपंकज प्रीति नही ॥ अवलंब भवंत कथा जिन्हके । प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके ॥

नहिं राग न लोभ न मान मदा। तिन्हके सम वभव वा विपदा ॥ एहि ते तव सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ करि प्रेम निरंतर नेम लिये । पदपंकज सेवित सुद्ध हिये ॥ सम मानि निरादर आदरही । सव संत सुखी विचरंति मही ॥ मुनि-मानस-पंकज-भंग भजे । रघुवीर महारनधीर अजे ॥ तव नाम जपामि नमामि हरी। भवरोगमहामदमानअरी ॥ गुनसील कृपापरमायतनं । प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं ॥ र्घुनंद निकंदय द्वंद्रघनं। महिपाल विलोकय दीनजनं ॥

> दोहा वार वार वर माँगऊँ हर्षि देहु श्रीरंग । पदसरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग॥

# २३. तुलसी बोध-मौक्तिक

परहित सरिस थरम नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अघ भाई ॥

\* \*

सुमिति कुमिति सबके उर वसहीं। नाथ पुरान निगम अस कहहीं॥ जहाँ सुमिति तहँ संपिति नाना। जहाँ कुमिति तहँ विपिति निदाना॥

\* \*

धन्य सो भूप नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई॥ धन्य घरी सोइ जव सतसंगा। धन्य जनम हरिभक्ति अभंगा॥

\* \*

साधु चिरत सुभ सिरस कपासू। निरस विसद गुनमय फल जासू॥ जो सिह दुख परिछिद्र दुरावा। वंदनीय जेहि जग जस पावा॥

\*

\*

जेहिके जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलत न कछु सन्देहू ॥

\* \*

परिहत वस जिनके मन माहीं। तिन्ह कहें जग दुर्लभ कछु नाहीं॥

\* \*

रघुकुल-रीति सदा चिल आई। प्राण जाय वरु वचन न जाई॥ निह असत्य सम पातकपुंजा। गिरि सम होइ कि कोटिक गुंजा॥

\* \*

सत्य मूल सब सुकृत सुहाये । वेदपुरान विहित मुनि गाये ॥

\* \*

मोसम दीन न दीनहित तुम समान रघुवीर । अस विचारि रघु-वंश-मणि हरहु विषम भवपीर ॥ कामिहि नारि पियारि जिमि लोभीके जिमि दाम । तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ।

\* \*

#### २४. राग कल्याण-तीन ताल

चरन-कमल वन्दों हिर राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधेको सब कछ दरसाई॥ बहिरो सुनै मूक पुनि वोलै रंक चलै सिर छत्र धराई॥ स्वरदास स्वामी कहनामय वारवार वन्दों तेहि पाई॥

# २५. राग जयतिश्री-तीन ताल

जैसे राखहु वैसे हि रहों।
जानत दुख सुख सब जनके तुम मुखतें कहा कहों॥
कवहुँक भोजन लहों कृपानिधि, कबहूँ भूख सहों।
कबहुँक चड़ों तुरंग महागज, कबहुँक भार वहों॥
कमलनयन घनश्याम मनोहर, अनुचर भयो रहों।
स्त्ररहास प्रभु भक्त कृपानिधि, तुम्हरे चरन गहों॥

अर् पंछ धुव भक्त

दीन

तंदु गिन

सभ

स्त्रः २७ सुने

पिछ जब

निर्द ुप

दुः इ अप

२६. राग आसा-ताल दादरा दीनन-दुख-हरन देव सन्तन हितकारी ॥ धु॰ ॥ अजामील गीध व्याध, इनमें कही कौन साध। पंछीको पद पढात, गणिका सी तारी ध्रवके सिर छत्र देत, प्रहादको उबार छेत भक्त हेत बांध्यो सेत, लंक-पुरी जारी तंदुल देत रीझ जात, साग-पात सों अघात। गिनत नहि जूठे फल, खाटे मीठे खारी ॥३॥ गजको जब प्राह प्रस्यो, दुःशासन चीर खस्यो । सभा बीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी इतने हरि आय गये, वसनन आरूड़ भये। स्ररदास द्वारे ठाड़ो आधरो भिखारी ॥ ५॥ २७. राग भैरवी, पंजाबी ठेका-तीन ताल सनेरी मैंने निर्वलके बल राम । पिछली साख भरूँ संतनकी आड़े सँवारे काम ॥५०॥ जवलग गज वल अपनी वरत्यो नेक सरी नहिंकाम। निर्वल है वल राम पुका-यो आये आधे नाम ॥ ुपद्सुता निवेळ भइ ता दिन गहलाये निज धाम । दुःशासनकी भुजा थिकत भई वसन रूप भये स्याम ॥ अपवल तपवल और वाहुबल चौथा है बल दाम। स्र किशोर कृपासे सव वल हारेको हरिनाम ॥

ई॥

ई॥

1

11

I

11

1

11

#### २८. राग खमाज-तीन ताल

हम भक्तनके भक्त हमारे ।

सुन अर्जुन, परितिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे ॥

भक्त काज लाज हिय धरिके, पाइँ पयादे धाऊँ ।

जहँ जहँ भीर परे भक्तन पै, तहँ तहँ जाइ छुड़ाँऊं ॥

जो मम भक्तसों वैर करत है, सो निज वैरी मेरो ।
देखि विचारि भक्त हितकारन हाँकत हों रथ तेरो ॥

जीते जीत भक्त अपनेकी, हारे हार विचारों ।

स्ररदास सुनि भक्त विरोधी चक्र सुदर्शन जारों ॥

२९. राग काफी-दी पचंदी ताल अवकी टेक हमारी। लाज राखो गिरिधारी॥ धु॰॥ जैसी लाज राखी अर्जुनकी भारत युद्ध भँझारी। सारिथ होके रथको हाँको चक्रसुदर्शनधारी॥ भक्तनकी टेक न टारी॥ १॥ जैसी लाज राखी दौपदीकी होन न दीनि उचारी। खैंचत खेंचत दो भुज थाके दुःशासन पचहारी॥ चीर बढ़ायो मुरारी॥ १॥ २॥ स्ररदासकी लाज राखो, अब को है रखवारी?

राघे राघे श्रीवर प्यारो श्रीवृषमानदुलारी ।

शरण तक आयो तुम्हारी ॥ ३॥

मो जिन्

हरि पार्प

स्रर

प्रभु समन् इक जब इक

पारस् यह

पर अवव

अवव

३०. राग केदार-तीन ताल मो सम कौन कुटिल खल कामी। जिन तनु दियो ताहि विसरायो ऐसो निमकहरामी॥धु०॥ भरि भरि उदर विषयको धावों.

जैसे सूकर ग्रामी। हरिजन छाँड हरीविमुखनकी निसिदिन करत गुलामी॥ १ ॥

पापी कौन वड़ो है मोतें, सव पतितनमें नामी।

हं ॥

रो।

ते ॥

0 1

1

3 11

सूर पतितको ठौर कहाँ है.

सुनिये श्रीपति स्वामी ॥ २ ॥ ३१. राग सिध-काफी-तीन ताल

प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो । समदरशी है नाम तिहारों, चाहे तो पार करो ॥ इक नदिया इक नार कहावत मैलो हि नीर भरो। जब मिलकरके एक वरन भये सुरसरि नाम प-यो। इक लोहा पूजामें राखत, इक घर वधिक पऱ्यो । पारस गुण अवगुण नहिं चितवत, कंचन करत खरो॥ यह माया अमजाल कहावत स्टर्दास सगरो। अवकी वेर मोहिं पार उतारो, नहिं प्रन जात टरो॥

### ३२. राग गौरी-तीन ताल

3

4

म

+

तृ

4

Ŧ

अँखियाँ हिर दरसनकी प्यासी ।
देख्यो चाहत कमलनेनको, निसिदिन रहत उदासी ॥१॥
आये ऊथो फिरि गये आँगन डारि गये गर फाँसी ॥१॥
केसरि-तिलक मोतिनकी माला वृन्दावनको वासी ॥३॥
काहूके मनकी कोऊ न जानत लोगनके मन हाँसी ॥४॥
स्रदास प्रभु ! तुमरे दरस विन लेहाँ करवत कासी ॥५॥

### ३३. राग भीमपलासी-तीन ताल

सवसे ऊँची प्रेम सगाई।
दुर्योधनको मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई ॥ ध्रु०॥
जूठे फल सवरीके खाये बहुविधि प्रेम लगाई॥
प्रेमके बस नृप-सेवा कीन्हीं आप वने हिर नाई॥ १॥
राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामें जूठ उठाई॥
प्रेमके बस अर्जुन-स्थ-हाँक्यो भूल गये ठकुराई॥ १॥
ऐसी प्रीति बढ़ी वृन्दावन गोपिन नाच नचाई॥
स्वर कूर इस लायक नाहीं कहँ लगि कराँ बड़ाई॥ ३॥

### ३४. राग जोगी-तीन ताल

अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल ।
काम क्रोधको पिहिर चोलना कंठ विषयकी माल ॥
महा मोहके नूपुर बाजत निन्दा सब्द रसाल ।
भरम भन्यो मन भयो पखावज चलत कुसंगति चाल ॥
तृहना नाद करत घट भीतर नाना विधि दै ताल ।
मायाकी कटि फेंटा बाध्यो लोभ तिलक दे भाल ॥
कोटिक कला काछि दिखराई जलथल सुधि नहिंकाल ।
स्रदासकी संबै अविद्या दूर करो नैंदलाल ॥

#### ३५, राग खमाज विलंबित-तीन ताल

( पंजाबी ठेका )
अब तो प्रगट भई जग जानी ।
बा मोहनसों प्रीति निरन्तर
नाहिं रहेगी छानी ॥ धु॰ ॥
कहा कहीं सुन्दर मूरत इन
नयनन माझ समानी ।

म--६

11911

1131

11311

11811

1141

10 1

911

3 1

3 11

11

निकसत नाहिं बहुत पचिहारी

रोम रोम उरझानी ॥ १ ॥
अब कैसे निर्वार जात है,

मिले दूध ज्यों पानी
ख्रास प्रभु अन्तर्यामी
ग्वालिन मनकी जानी ॥ २ ॥

श

₹

र्न

6

र्भ

4

व

न

थ

3

# ३६. राग भैरवी-तीन ताल

लज्जा मोरी राखो स्थाम हरी।
कीनी कठिन दुःशासन मोसे गिह केशों पकरी॥ ध्रु०॥
आगे सभा दुष्ट दुर्थोधन चाहत नम्न करी।
पाँचों पांडव सब बल हारे तिनसों कछ न सरी॥१॥
भीष्म द्रोण विदुर भये विस्मय तिन सब मौन धरी।
अब निह मात पिता सुत बांधव, एक टेक तुम्हरी॥२॥
बसन प्रवाह किये करणानिधि, सेना हार परी।
सूर स्थाम जब सिंह-शरण लइ स्थालोंको काही डरी?॥३॥

#### ३७. राग कानड़ा-मत ताल

दे पूतना विष रे अमृत पायो, जो कछु दैयत सो फल पैयत नाहक वेदन गायो॥ध्रु०॥ श्वतयज्ञ राजा विल कीनो बाँध पताल पठायो । लक्ष गऊ राजा नृग दीनी गिरगट रूप करायो॥१॥ रंक जन्मके मित्र मुदामा कंचन धाम बनायो। स्वरदास्त तेरी अद् भुत लीला वेद नेति किह गायो॥२॥

#### ३८, राग बागेश्री-ताल तेवरा

अवके नाथ सोहिं उधारि ।

मग नहीं भव अम्बुनिधिमें कृपासिंधु सुरारि ॥

नीर अति गंभीर माया लोभ लहर तिरंग ।
लिये जात अगाध जलमें गहे प्राह अनंग ॥

मीन इन्द्रिय अतिहिं काटित मोट अघ सिर भार ।

पग न इत उत धरन पावत उरिह्म मोह सिवार ॥

काम कोध समेत तृरना पवन अति झकझोर ।

नाहिं चितवन देत तिय सुत नाम नौका ओर ॥

थक्यो बीच विहाल विह्वल सुनो कहनामूल !

इयाम ! मुज गहि काढ़ि लीजै स्तुर ब्रजके कूल ॥

11

11

11

11

३९. राग काफी-तीन ताल

रे मन! मूरख जनम गॅवायो।
किर्अभिमान विषयरस राच्यो स्याम-सरन निह आषो॥
यह संसार फूल सेमरको सुन्दर देखि भुलायो।
चाखन लाग्यो र्ह् गई उड़ि, हाथ कछु निहं आयो॥
कहा भयो अवके मन सोचे, पहिले नािहं कमायो॥
कहत सुर भगवंत भजन विनु सिर धुनि धुनि पिछतायो॥

४०. राग आसा-भाँड, तीन ताल या दीपचंदी

तुम मेरी राखो लाज हुई। ।
तुम जानत सब अन्तरजामी।
करनी कछु न करो ॥ १॥
औगुन मोसे विसरत नाहि,
पल छिन घरी घरी।
सब प्रपंचकी पोट बाँध करि
अपने सीस घरी॥ १॥
दारा सुत धन मोह लिये हाँ
सुधि बुधि सब विसरी।
स्वर पतितको बेग उधारो,
अब मेरी नाव भरी॥ ३॥

#### ध१. ग्रा भूपाली-तीन ताल

TI

IIT

11

11

नाथ मोहिं अवकी वेर उवारो ॥ टेक ॥ तुम । नाथनके नाथ सुवामी, दाता नाम तिहारो । करमहीन, जनमको अंधो, मोतें कौन नकारो ? 11 9 11 तीन लोकके तुम प्रति-पालक, में तो दास तिहारो । तारी जाति कुजाति प्रभूजी, मो पर किरपा धारो ॥ २ ॥ पतितनमें इक नायक कहिये, नीचनमें सरदारो । कोटि पापी इक पासँग मेरे, अजामिल कौन विचारो ॥ ३॥ धरम नाम सुनि मेरो, नरक कियो हठ तारो । मोको ठौर नहीं अब कोऊ, अपनो बिरद सम्हारो ॥ ४ ॥ छुद्र पतित तुम् तारे रमापित, अव न करो जिय गारो । स्वरदास साचो तव माने, जो है मम निस्तारो ॥ ५॥

४२. राग दरवारी कानड़ा-तीन ताल

चूँघटका पट खोल रे तोको पीव सिलेंगे।
घट घटमें वह साई रमता कटुक वचन मत बोल रे॥
घन जोवनको गरव न कींजै झुठा पचरँग चोल रे।
छुन्न महलमें दियना बारिले आसनसों मत डोलरे॥
जाग जुगुतसों रंग-महलमें पिय पायो अनमोल रे।
कहैं कडीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे॥

४३. राग धनाश्री, भजन केरवाकी धुनमें साधो सहज समाध भली ।

गुरु प्रताप जा दिनसे जागी, दिन दिन अधिक चली ॥ १ ॥ जहँ जहँ डोलों सो परिकरमा, जो कछु करों सो सेवा।

जब सोवों तब करों दंडवत. पूजों और न देवा ॥ २॥ कहों सो नाम सुनों सो सुमिरन खावँ पियों सो पूजा । गिरह उजाड एक सम लेखीं भाव मिटावों दूजा ॥ ३॥ तनिक कष्ट नहीं धारों। 9172 आँख न भूँदीं कान न हँधीं खुले नैन पहिचानों हँसि हँसि सुंदर रूप निहारों ॥ ४ ॥ सबद निरन्तरसे मन लागा, मलिन वासना त्यागी। जठत बैठत कवहुँ न छूटै ऐसी तारी लागी 11 4 11 कह कबीर यह उनमुनि रहनी, सो पर्गट करि गाई। दुख सुखसे कोई परे परमपद,

तेहि पद रहा समाई ॥ ६॥

रे॥

रे॥

रे।

11

भू

### ४४. राग कार्लिगड़ा-तीन ताल

मन मस्त हुआ तब क्यों बोले ॥ टेक ॥

हीरा पायो गाँठ गठियायो । बार वार वाको क्यों खोले ॥ १ ॥ यह

यह

यह

कह

हलकी थी जब चढ़ी तराजू। पूरी भई तब क्यों तोले ॥ २॥

सुरत कलारी भई मतवारी। भदवा पी गइ बिन तोले ॥ ३॥

हंसा पाये मान सरोवर । ताल तलैया क्यों डोले ॥ ४॥

तेरा साहिव है घट माँही । बाहर नैना क्यों खोले ॥ ५ ॥

कहें कबीर सुनो भाई साथो । साहिब मिल गये तिल ओले ॥ ६॥

## ४५. राग बिंद्रावनी सारंग-तीन ताल (जलद) अथवा धुमाली

रहना नहिं देस विराना है ॥ ध्रु०॥ वह संसार कागदकी पुडिया बूँद पड़े घुल जाना है॥ यह संसार केंग्टेकी बाड़ी उलझ उलझ मिर जाना है॥ यह संसार झाड़ और झाँखर आग लगे बिर जाना है॥ कहत कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु नाम ठिकाना है॥

## ४६. राग कालिंगड़ा-तीन ताल

मन लागों मेरो यार फकीरीमें ।

जो सुख पावो नाम भजनमें
सो सुख नाहि अमीरीमें ॥ १ ॥
भला बुरा सब को सुनि लीजै ।

कर गुजरान गरीबीमें ॥ २ ॥
प्रेमनगरमें रहनि हमारी
भलि बनि आई सबूरीमें ॥ ३ ॥
हाथमें कूँडी वगलमें सोटा ।

चारों दिसि जागीरीमें ॥ ४ ॥

आखिर यह तन ख़ाक मिलैगा।

कहा फिरत मग़करीमें ? ॥ ५ ॥

कहै कबीर ख़नो भाई साधी।

साहिब मिलै सबूरीमें ॥ ६ ॥

नर

व

गु

भ्र

क

स

क

## ४७. राग गज़ल-पहाड़ी धून

समझ देख मन मीत पियारे आसिक होकर सोना क्या रे॥ रूखा सूखा गमका दुकड़ा फीका और सलोना क्या रे॥ पाया हो तो दे ले प्यारे पाय पाय फिर खोना क्या रे॥ जिन आखिनमें नींद घनेरी तिकया और विछोना क्या रे॥ कहे कवीर सुनो भाई साथो सीस दिया तब रोना क्या रे॥

## ४८. राग केदार-तीन ताल

तू तो राम सुमर जग छड़वा दे ॥ प्रु॰ ॥ कोरा कागज़ काळी स्याही, ळिखत पढ़त वाको पढ़वा दे ॥१॥ हाथी चळत है अपनी गतमो, कुत्तर भुकत वाको भुकवा दे॥२॥ कहत कवीर सुनो भाई साधू नरक पचत वाको पचवा दे॥३॥

### ४९. राग भैरवी-ताल हपक

सत कर मोह तू, हिर्मिजनको मान रे। नयन दिये दरसन करनेको, श्रवण दिये सुन ज्ञान रे॥ वदन दिया हिरगुण गानेको, हाथ दिये कर दान रे। कहत क्रबीर सुनो भाई साधू, कंचन निपजत खान रे॥

#### ५०. राग हमीर-तीन ताल

गुरु विन कौन बतावे बाट ? बड़ा विकट यमघाट ॥धु०॥ भ्रांतिकी पहाड़ी निद्या बिचमों अहंकारकी ठाट ॥१॥ काम कोध दो पर्वत ठाड़े ठोभ चोर संघात ॥२॥ मदमत्सरका मेह बरसत माया पवन वहे दाट ॥३॥ कहत दाखीर सुनो भाई साथो क्यों तरना यह घाट ॥४॥

10

11

11

11

11.

119

311

311

### ५१, राग विहाग-तीन ताल

नहीं छोडूँ रे बाबा रामनाम, मेरो और पढ़नसों नहीं काम ॥ ध्रु०॥ प्रहाद पठाये पढ़न शाल, संग सखा वहु लिये बाल ।

मोको कहा पढ़ावत आलजाल, मेरी पटिया पै लिख देउ श्रीगोपाल ॥ १ । यह षंडामरके कह्यो जाय, प्रहाद बुलाये वेग धाय । तू राम कहनकी छोड़ बान, तुझे तुरत छुड़ाऊँ कहो सान ॥ २॥

मोको कहा सतावो बारबार, प्रभु जल थल नभ कीन्हे पहार । एक राम न छोडूँ गुरुहि गार, मोको घाल जार चाहे मार डार ॥ ३॥

काढ़ खड्ग कोप्यो रिसाय, कहँ राखनहारो मोहि बताय। प्रमु खंभसे निकसे हैं विस्तार, हरिणाकुश छेयो नख विदार ॥४॥

श्रीपरमपुरुष देवाधिदेव, भक्त हेत नरसिंह मेख । कहे कबीर कोऊ ठख न पार, प्रह्वाद उबारे अनेक बार ॥ ५॥

५२. राग भैरवी-तीन ताल झिनी झिनी बिनी चदरिया ॥ घु॰ ॥ काहे के ताना, काहे के भरनी कौन तारसे बिनी चदरिया ॥ ज़िला पिंगला ताना भरनी सुषमन तारसे विनी चदरिया ॥ आठ कँवल दल चरखा डोले पाँच तत्त गुन तिनी चदरिया ॥ साइको सियत मास दस लग ठोक ठोकके विनी चदरिया ॥ सो चादर सुर नर मुनि ओडी ओढी के मैली किनी चदरिया ॥ दास कवीर जतनसे ओढी ज्योंकी त्यां धरि दीनी चदरिया ॥

11

11

11

11

५३. राग पीलु-दीपचंदी इस तन धनकी कौन बड़ाई । देखत नैनोंमें मिटी मिलाई ॥ धु॰॥ अपने खातर महल बनाया । आपहि जाकर जंगल सोया ॥ १ ॥ हाड़ जले जैसे लकड़ीकी मोली बाल जले जैसे घासकी पोली ॥ २ ॥ कहत कड़ीरा सुन मेरे गुनिया । आप सुवे पिछे डुव गई दुनिया ॥ ३ ॥

हा

हो लो

धूर ध्य

कह

५४. राग खसाज-धुमाली
भजो रे भैया राम गोविंद हरी ॥ धु०॥
जप तप साधन कछु निहं लागत
खरचत निहं गठरी ॥ १॥
संतत संपत सुखके कारण
जासे भूल परी ॥ २॥
कहत कजीरा जा मुख राम निहं।
वो मुख धूल भरी । । ३॥

### ५५. राग आशावरी-दीपचंदी

मन ! तोहे केहि विध कर समझाऊँ॥ घु॰॥
ं सोना होय तो सुहाग मँगाऊँ, वंकनाल रस लाऊँ।
ग्यान शब्दकी फूँक चलाऊँ,पानी कर मिघलाऊँ॥१॥
घोड़ा होय तो लगाम लगाऊँ, ऊपर जीन कसाऊँ।
होय सवार तेरे पर वैटूँ, चाबुक देके चलाऊँ॥२॥

हाथी होय तो जंजीर गढाऊँ, चारों पैर वँघाऊँ। होय महावत तेरे पर वैठूँ, अंकुश लेके चलाऊँ ॥३॥ लोहा होय तो ऐरण मँगाऊँ, ऊपर धुवन धुवाऊँ। धूवनकी घनघोर मचाऊँ, जंतर तार खिंचाऊँ॥४॥ ग्यानी होय तो ज्ञान सिखाऊँ, सत्यकी राह चलाऊँ। कहत कवीर सुनो भाई साधू अमरापुर पहुँचाऊँ ॥५॥

## ५६ राग तिलका कामोद-तीन ताल

111

115

#### ५७. राग मालकंस-झपताल

द्या संत्रामको देख भागै नहीं,
देख भागै सोई रार नाहीं ॥
काम ओ कोध मद लोभसे जूझना
मँडा घमसान तह खेत माहीं ॥
शील ओ सौच संतोष साही भये,
नाम समसेर तह खूव वाजे ॥
कह किवीर कोइ जूझ है रारमा
कायराँ भीड तह तुरत भाजे ॥

### ५८. राग आसा-दीपचंदी

ठाकुर तुम शरणाई आया ।

उतिर गयो मेरे मनका संशा

जबते दरशन पाया ॥ ध्रु० ॥

अनवोलत मेरी विरथा जानी

अपना नाम जपाया ।

दुख नाठे सुख सहजि समाये

अनंद अनंद गुण गाया ॥ १ ॥

.

सा

का

सुर हर्ष

अर जन् बाँह पकरि किं लीने अखुने
गृह अंध कूपते माया ।
कहु नानक गुरु बन्धन काटे
बिछुरत आनि मिलाया ॥ २ ॥
५९. राग मल्हार-तीन ताल

साधो मनका मान त्यागो ।
काम कोध संगत दुर्जनकी, ताते अहनिस भागो ॥धु०॥
सुख दुख दोनों सम करि जानै, और मान अपमाना।
हर्ष शोकते रहै अतीता, तिन जग तत्त्व पिछाना ॥ १॥
अस्तुति निन्दा दोऊ त्यागे, खोजै पद निरवाना।
जन नानक यह खेल कठिन है, कोऊ गुरुमुख जाना॥ २॥

६०. राग शंकरा-ताल तेवरा

विसर गई सब तात पराई ।
जब ते साध-संगत मोहिं पाई ॥ धु॰॥
ना को वैरी नाहि विगाना,
सकल संगि हम को विन आई ॥ १॥
जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो,
एक सुमित साधूते पाई ॥ २॥
सब महि रम रहिया प्रभु एक,
पेखि पेखि नानक विगसाई ॥ ३॥

### ६१. राग दुर्गा-ताल तेवरा

कूप

जैसे

देह

नार

को

क्र्दे

कौ

**जि** 

ख

रे मन! रामसों कर प्रीत ॥ घ्र०॥ श्रवण गोविन्द्गुण सुनो अरु गाउ रसना गीत ॥ १॥ कर साधु-संगत सुमिर माधो होय पतित पुनीत ॥ २॥ जैसे काल व्याल ज्यों पऱ्यो डोलै सुख पसारे सीत ॥ ३॥ कार आजकल पुनि तौहि ग्रसि है समझ राखो चीत ॥ ४॥ कहे कहे नानक राम भज ले जात अवसर बीत ॥ ५॥

## ६२. राग शंकरा-तीन ताल

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व-निवासी सदा अलेपा, तोही संग समाई ॥ ध्रु०॥ पुष्प मध्य ज्यों बास वसत है, मुकुर माहि जस छाई। तैसे ही हरि बसें निरंतर, घट ही खोजो भाई॥१॥ बाहर भीतर एकै जानौ, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटै न अमकी काई ॥ २॥

६३. राग कोशिया-विलंबित तीन ताल छुमरन कर छे मेरे मना। वेरि विति जाति उमर हरिनाम विना ॥ घ्रु॰॥

कूप नीर बिनु, धेनु छीर बिनु, मंदिर दीप विना ! जैसे तरवर फल बिन हीना, तैसे प्राणी हरिनाम बिना॥ देह नैन बिन, रैन चंद्र बिन, धरती मेह बिना । जैसे पंडित वेद बिहीना, तैसे प्राणी हरिनाम बिना॥ काम कोध मद लोभ निहारो छाँड दे अब संतर्जना। कहे नानक द्या, सुन भगवंता या जगमें नहिं कोइ अपना॥

911

31

31

४॥ ५॥

0 1

गई।

1 11

11

5

### ६४. राग बिहाग-तीन ताल

नाम जपन क्यों छोड़ दिया ?

कोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा,

सत्यवचन क्यों छोड़ दिया ? ॥ धु॰ ॥

स्रें जगमें दिल ललचाकर

असल वतन क्यों छोड़ दिया ?

कोड़ीको तो खूब सम्हाला

लाल रतन क्यों छोड़ दिया ? ॥ १॥

जिहि सुमिरनते अति सुख पावे

सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया ?

खालस इक भगवान भरोसे

तन, मन, धन क्यों न छोड़ दिया ?॥ २॥

द्ध. राग मुलतानी-तीन ताल मनकी मन ही माँहिं रही। ना हरि भजे न तीरथ सेवे चोटी काल गही॥ धु०॥ दारा, मीत, पूत, रथ, संपति धन जन पून मही। और सकल मिथ्या यह जानो भजना राम सही॥ १॥ फिरत फिरत बहुते जुग हाऱ्यो मानस देह लही। नानक कहत मिलतकी बिरियाँ सुमिरत कहा नहीं?॥ २॥

दह. राग तिलक कामोद-तीन ताल पायो जी मैंने राम-रतन धन पायो ॥ टेक ॥ वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, किरपा कर अपनायो ॥ १ ॥ जनम जनमकी पूँजी पाई, जगमें सभी खोवायो ॥ २ ॥ नि कर

बद

बि

भ

सु

सा

दा

स्तरचे न खुटै, वाको चोर न छुटै,
दिन दिन बढ़त सवायो ॥ ३ ॥
सत की नाव, खेवटिया सतगुरु,
भवसागर तर आयो ॥ ४ ॥
सीरां के प्रभु गिरिधर नागर
हरख हरख जस गायो॥ ५ ॥

## ६७. राग देस या पूर्वी-तीन ताल

नहिं ऐसो जन्म वारंवार।
क्या जानूँ कछु पुन्य प्रकटे मानुसा अवतार॥ धु॰॥
बढ़त पल पल, घटत छिन छिन, चलत न लागे वार।
विरक्षके ज्यों पात हृदे, लागे नहिं पुनि डार॥ १॥
भवसागर अति जोर किह्ये विषम ओखी धार।
सुरतका नर वाँधे वेडा वेगि उतरे पार॥ २॥
साधु संता ते महंता चलत करत पुकार।
दास मीरां लाल गिरिधर जीवना दिन चार॥ ३॥

६८. राग तोड़ी-ताल तेवरा

मन रे! परस हरिके चरन ॥ धु०॥

सुभग सीतल कमल-कोमल, त्रिविध-ज्वाला-हरन ॥

जे चरन प्रहाद परसे, इन्द्र पदवी धरन॥ १॥

जिन चरन ध्रुव अठल कीन्हों, राखि अपने सरन ।

जिन चरन ब्रह्मांड भेटचों, नखसिखों श्रीभरन॥ २॥

जिन चरन प्रमु परसि लीन्हें, तरी गौतम घरन।

जिन चरन कालीहि नाथ्यों, गोपलीला करन॥ ३॥

जिन चरन धाऱ्यों गोवर्द्धन, गरव मघवा हरन।

दास भीरां लाल गिरिधर, अगम तारन तरन॥ ४॥

६९. राग खमाज, दादरा ताल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। दूसरा न कोई, साधो, सकल लोक जोई ॥ध्र०॥ माई छोड्या वधु छोड्या, छोड्या सगा सोई। साधु संग बैठ बैठ लोक-लाज खोई॥ १॥ भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। ३॥ असुवन जल सींच सींच प्रेम-वेलि बोई॥ २॥

द्धि राणा अव भीः

> माई कोई कोई

> > ् भे

रा ह

द्धि मथ घृत काढ़ि लियो, डार दई छोई। राणा विषको प्याला भेज्यो, पीय मगन होई॥३॥ अब तौ बात फैल पड़ी, जाणे सब कोई। भीरां एम लगण लागी, होनी होय सो होई॥४॥

### ७०, राग मांड, दादरा ताल

1)

1

1

माई मैंने गोविंद लीनो मोल। गोविंद लीनो मोल ॥ घु॰॥ कोई कहे सस्ता, कोई कहे महँगा, लीनो तराजू तोल॥१॥ कोई कहे घरमें, कोई कहे बनमें, राधाके संग खिलोल॥२॥ मीरां के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेमके डोल ॥३॥

७१. राग झिझोटी - खमाज-धुमाली ताल मेरे राणाजी, मैं गोविंद-गूण गाना ॥ धु॰ ॥ राजा रूठे नगरी रक्खे अपनी, मैं हर रूठ्या कहाँ जाना १॥१॥ राणे भेज्या जहर पियाला, मैं अमृत कह पी जाना ॥२॥ हिवयामें काला नाग भेजा, मैं शालमाम कर जाना ॥३॥ मीरांबाई प्रेम-दिवानी, मैं साविलया वर पाना ॥४॥

### ७२. राग मालकंस-तीन ताल

मोरी लागी लटक गुरु-चरननकी ॥ घ्रु०॥ चरन बिना मुझे कछु नहिं भावे, झुठ माया सब सपननकी ॥ १॥

भवसागर सब सूख गया है,

फिकर नहिं मुझे तरननकी ॥ २ ॥ मीरां कहे प्रभु गिरिधर नागर! उलट भई मोरे नयननकी ॥ ३ ॥

वि

च

भ

वृ

डें

सँ

ह

अ

# ७३. राग अडाणा, ताल केवरा

हरि ! तुम हरो जनकी भीर ॥ टेक ॥ द्रौपदीकी लाज राखी,

तुम बढायो चीर ॥ १ ॥ भक्त कारन रूप नरहरि,

धन्यो आप शरीर ॥ २ ॥ हरिनकश्यप मार लीन्हो,

धऱ्यो नाहिन धीर ।। ३ ॥

The state of the s

बूड़ते गजराज राख्यो,

कियो बाहर नीर ॥ ४ ॥

दात मीरां लाल गिरधर,

दुख जहाँ तहाँ पीर ॥ ५ ॥

७४. राग मांड, ताल धुमालो अथवा केवरा
ध्हाँने चाकर राखो जी,
गिरिधारी लला चाकर राखो जी ॥ टेक ॥
चाकर रहसूँ, बाग लगासूँ, नित उठ दरसन पासूँ।
बृन्दावनकी कुंज गलिनमें, गोविन्द-लीला गासूँ ॥१॥
चाकरीमें दरसन पाऊँ, सुमिरन पाऊँ खरची।
अधा-भगवि जागीरी पाउँ नीनों नाँ स्वारी ॥३॥

श्वन्दावनकी कुंज गलिनमें, गोविन्द-लीला गासूँ ॥१॥
चाकरीमें दरसन पाऊँ, सुमिरन पाऊँ खरची।
भाव-भगति जागीरी पाऊँ, तीनों वाता सरसी ॥२॥
मोर सुकट पोताम्वर सोहे, गल वैजंती माला।
श्वन्दावनमें धेनु चरावे, मोहन सुरलीवाला॥ ३॥।
ऊँचे ऊँचे महल वनाऊँ, विच विच राखूँ वारी।
साँवरियाके दरसन पाऊँ, पिहर कुसुम्बी सारी ॥४॥
जोगी आया जोग करनकूँ, तप करने संन्यासी।
हिर-भजनकूँ साधू आये, श्वन्दावन के वासी ॥५॥
मीरां के प्रभु गहिर गैंभीरा, हदे रहो जीधीरा।
आधी रात प्रभु दरसन दीन्हों, जमुनाजीके तीरा॥६॥

### ७५. राग कोशिया-तीन ताल

निंदक बाबा बीर हमारा ।

विन ही कोंडी बहै विचारा ॥ धु० ॥
कोटी कर्मके कल्मव काटै ।

काज सँवारै विन ही साटै ॥ १ ॥
आपन डूबे औरको तारै ।

ऐसा प्रीतम पार उतारे ॥ २ ॥
जुग जुग जीवौ निंदक मोरा ।

रामदेव ! तुम करो निहोरा ॥ ३ ॥
निंदक मेरा पर उपकारी ।

दादू निंदा करै हमारी ॥ ४ ॥

## ७६. राग बागेश्री-तीन ताल

अजहुँ न निकसे प्राण कठोर ! ॥ टेक ॥
दरसन बिना बहुत दिन बीते,
छंदर प्रीतम मोर ॥ १ ॥
चारि पहर चारौँ जुग बीते,
रैनि गैँवाई भोर ॥ २ ॥

अविध गई अजहूँ निह आये,
कतहुँ रहे चितचोर ! ॥ ३ ॥
कवहूँ नैन निरिख निह देखे,
मारग चितवत चोर ॥ ४ ॥
द्वावू ऐसे आतुर विरिह्णी,
जैसे चंद चकोर ॥ ५ ॥

### ७७. राग कौशिया-तीन ताल

प्रभुजी! तुम चंदन, हम पानी।
जाकी अँग अँग वास समानी।। ध्रु०॥
प्रभुजी, तुम घन बन हम मोरा।
जैसे चितवत चंद चकोरा॥ १॥
प्रभुजी, तुम दीपक हम बाती।
जाकी जोति बरै दिन राती॥ २॥
प्रभुजी, तुम मोती हम धागा।
जैसे सोनहिं मिलत सुहागा।। ३॥
प्रभुजी, तुम स्वामी हम दासा।
ऐसी भक्ति करै रैदासा।। ४॥

७८. राग भैरवी-तीन ताल

नरहिर, चंचल है मित मेरी, कैसे भगित कहूँ में तेरी ?॥
तू मोहिं देखें, हों तोहिं देखें, प्रीति परस्पर होई।
तू मोहिं देखें, तोहिं न देखें, यह मित सब बुधि खोई॥
सब घट अंतर रमिस निरंतर, में देखन निहं जाना।
गुन सब तोर, मोर सब औगुन, कृत उपकार न माना॥
मैं तें तोरि मोरि असमिझ सों कैसे किर निस्तारा ?
कह रैदास कृष्ण करुणामय जै जै जगत—अधारा!॥

७९. राग आसा-पहाडी, गज्ल धुन क्यों सोया गफलतका माता, जाग रे नर जाग रे॥ या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे। या जागे कोई संत पियारा, लगी रामसों डोर रे॥ ऐसी जागन जाग पियारे! जैसी धुव प्रहाद रे। धुवको दीनी अटल पदवी, प्रहादको राज रे॥ मन है मुसाफिर, तनुका सरा विच, तू कीता अनुराग रे। रेनि बसेरा कर ले डेरा, उठ चलना परभात रे॥ साध-संगत सतगुरुकी सेवा, पावे अचल सुहाग रे। नितानंद भज राम, गुमानी! जागत पूरन भाग रे॥

छ

ता

अ

ののとうできるとうできると

### ८०. राग विभास-तीन ताल

अकल कला खेलत नर ज्ञानी! जैसे हि नाव हिरे फिरे दसों दिश, ध्रुव तारे पर रहत निशानी ॥ ध्रुव ॥

Î Î

1

I

चलन वलन अवनी पर वाकी मनकी सुरत अकाश ठहरानी॥ तत्त्व-समास भयो ह स्वतंतर, जैसे हिम होत है पानी॥ अकल० ॥१॥

हुपी आदि अन्त नहिं पायो आइ न सकत जहाँ मन वानी ॥ ता घर स्थिती भई है जिनकी कहिन जात ऐसी अकथ कहानी ॥ अकल० ॥२॥

अजब खेल अद्भुत अनुपम है जाकू है पहिचान पुरानी ॥ गगनिह गेव भया नर बोले एहि अखा जानत कोई ज्ञानी॥ अकल॰ ॥३॥ः

## ८१. राग विभास-तीन ताल

जाग जीव सुमरण कर हरिको, भोर भयो है भाई रे।
सतगुरु ज्ञान विचार कहत है, चेतो रामदुहाई रे॥
ना कोइ तेरो सजन सनेही, ना कोइ बेन न भाई रे।
जमकी मार पड़े जब रोवे, तब तो कौन सहाई रे॥
मात पिता कुल लोग लुगाई, स्वारथ मिले सगाई रे।
सुमरण बिना संग निहं कोई, जीव अकेलो जाई रे॥
अघमोचन भवहरण मुरारी, चरण सरण बड़ आई रे।
सहजराम भज रामसनेही, दुखमेटन सुखदाई रे॥

## ८२. राग भैरब-तीन ताल

नंद-भवनको भूखन माई
यशोदाको लाल, वीर हलधरको,
राधारमन परम सुखदाई ॥ ध्र० ॥
शिवको धन, संतनको सर्वस,
महिमा वेद पुरानन गाई ।
इंद्रको इंद्र, देव देवनको,
ब्रह्मको ब्रह्म, अधिक अधिकाई ॥ १ ॥

को

र्घु कम

राम

कालको काल, ईश ईशनको, अति हि अतुल तोल्यो नहिं जाई। नंददासको जीवन गिरिधर, गोकुल-गामको कुँवर कन्हाई ॥ २॥

८३. राग बहार-ताल विलंबित तीन ताल अब हों कासों बैर करों ?।
कहत पुकारत प्रभु निज मुखते।
"घट घट हों विहरों"।। प्रु०॥
आपु समान सबै जग लेखों।
भक्तन अधिक डरों॥
श्रीहरीदास कुपाते हिरकी
नित निर्भय विचरों।। १॥

८४. राग देस-ताल तेवरा कोई वन्दो, कोई निन्दो, कोई कैसे कहो रे। स्मुनाथ साथे प्रीत वाँधी, होय तैसे होय रे॥ धु०॥ कमल म्याने मोट वाँधी, नीर था भरपूर रे। समनंद्रने कूर्म होकर राख लीनी पीठ रे ॥ १॥ चंद्र सूर्य जिमि ज्योत, स्तंभ वितु आकाश रे। जल ऊपर पाषाण तारे, क्यों न तारे दास रे ?॥ २॥ जपत शिवसनकादि मुनिजन नारदादि संत रे। जन्म जन्मके स्वामी रघुपति दास जनि जसवंत रे॥३॥

# ८५. राग भैरवी-तीन ताल

संत परम हितकारी, जगत माही ॥ प्रु॰ ॥
प्रभुपद प्रगट करावत प्रीति, भरम सिटावत भारी ॥१॥
परम कृपाछ सकल जीवन पर, हिर सम सब दुखहारी ॥२॥
त्रिगुणातीत फिरत तन त्यांगी, रीत जगतसे न्यारी ॥३॥
ब्रह्मानंद संतनकी सोवत, मिलत है प्रगट मुरारि ॥४॥

# ८६. राग कालिंगडा-तीन ताल

प्राणि ! तू हिरसों डर रे। तू क्यों रहा निडर रे १॥ गाफिल मत रह चेत सवेरा, मनमें राख फिकर रे । जो कुछ करे वेग ही कर ले, सिर पर काल जवर रे ॥ काले गोरे तन पर भूला, तन जायेगा जर रे । यमके दूत पकड़ कर घीसें, काढ़ें बहुत कसर रे ॥ हिरिभज हिरिभज हिरिभज प्रानी, हिरिको भजन तू कर रे । ज्ञज किशोर प्रभु-पद नौका चढ़, भवसागरको तर रे ॥ हे उ

प्रेमवे

नित्य

जग-

प्राण

भ-

## ८७. राग भैरवी-तीन ताल

हे जग-त्राता, विश्व-विधाता,
हे सुख-शान्तिनिकेतन हे !
प्रेमके सिंधो, दीनके वंधो,
दुःख-दिरद्र-विनाशन हे ! ।। धु० ।।
नित्य, अखंड, अनंत, अनादि,
पूरण ब्रह्म, सनातन हे !
जग-आश्रय, जगपित, जगवंदन,
अनुपम, अलख, निरंजन हे !
प्राणसखा, त्रिभुवन-प्रतिपालक,
जीवनके अवलंबन हे ! ।। १ ॥

### ८८. राग मालकंस-झपताल

धर्ममणि मीन, सर्यादमणि रामचंद्र,
रिसकमणि कृष्ण और तेजमणि नरहिरि ॥ धु०॥
कठणमणि कमठ, वल-विपुलमणि वाराह,
छलनमणि वामन, देह विक्रमधिर ॥ १॥
गिरिनमणि कनकगिरि, उद्धिनमणि क्षीरनिधि,
सरनमणि मानसर, निदनमणि सुरसरी ॥ २॥

١

1

b

b

1

I

खगनमणि गरुड़, दुमनमणि कल्पतर, किपनमणि हनुमान, पुरिनमणि अवधपुरि ॥ ३ ॥ सुभटमणि परशुधर, क्रांतमणि चक्रवर, शक्तिमणि पार्वती, जान शंकर वरी ॥ ४ ॥ भक्तमणि प्रह्लाद, प्रेममणि राधिके, मणिनकी माल गुहि कंठ कान्हर धरी ॥ ५ ॥

#### ८९. राग विद्याग-तीन ताल

बिसर न जाजो मेरे मीत, यह वर माँगूँ मैं नीत ।।धु०।।
में मितमद कल्ल निहं जानूँ, निहं कल्ल तुम सँग हीत ।
बाह गहेकी लाज है तुमको, तुम सँग मेरी जीत ॥१॥
तुम रीझो ऐसो गुण नाहीं, अवगुणकी हूँ भीत ।
अवगुण जानि बिसारोगे जीवन, होऊँगी में बहुत फजीत॥२॥
मेरे दल भरोसी जियमें, तिजहीं न मोहन प्रीत ।
जन अवगुण प्रभु मानत नाहीं, यह प्रवकी रीत ॥३॥
दीनवंधु अति मृदुल सुभाऊ, गाऊँ निसिदिन गीत ।
मेमसखी समझँ, निहं फँडी, एक भरोसो चीत ॥४॥

९०. राग भैरवी-तीन ताल

1

11

11

1

1

911

1

1131

1311

1 1

11

डो रसिया, में तो शरण तिहारी। नहि साधन बल वचन चातुरी, एक भरोसो चरणे गिरिधारी ॥ ध्रु० ॥ कडुइ तुँबरिया मैं तो नीच भूमिकी गुण-सागर पिया तुम हि सँवारी ॥ १ ॥ में अति दीन बालक तुम शरन नाथ न दीजे अनाथ विसारी ! ॥ २ ॥ निज जन जानि सँभालोगे प्रीतम प्रेमसखी नित जाऊँ वलिह।री ॥ ३ ॥ ९१. राग सारंग-तीन ताल दरशन देना प्रान-पियारे ! नँदलाला मेरे नैनोंके तारे ॥ घ०॥ दीनानाथ दयाल सकलगुण, नवकिशोर सुन्दर मुखवारे ॥ १ ॥

दरशनकी चित चाह हमारे ।। २ ।। रिसिक खुशाल मिलनकी आशा निशिदिन सुमरन ध्यान लगारे ॥ ३ ॥

मनमोहन मन हकत न रोक्यो,

९२. राग खिहाग-तीन ताल नेतन! अब मोहिं दर्शन दीजे। तुम दर्शन शिव सुख पामीजे,

तुम दर्शन भव छीजे॥ घु०॥
तुम कारन तप संयम किरिया, कहो कहाँ छों कीजे?
तुम दर्शन बिनु सब या ज्ठी, अंतर चित्त न भीजे॥ १॥
किया मूट्रमित कहे जन कोई, ज्ञान औरको प्यारो,
मिलत भाव रस दोउ न भाखे, तू दोनोंते न्यारो॥ २॥
सबमें है और सबमें नाहीं, पूरन रूप अकेलो,
आप स्वभावे वे किम रमतो? तू गुरु अरु तू चेलो॥ ३॥
अकल अलख प्रभु! तू सब रूपी, तू अपनी गित जाने,
अगम रूप आगम अनुसारे, सेवक सुजस्त वखाने॥ ४॥

९३. राग धनाश्री-तीन ताल अब हम असर अये, न मरेंगे। या कारन मिथ्यात दियो तज, क्योंकर देह धरेंगे ? ॥प्रु०॥ राग दोष जग वंध करत है, इनको नाश करेंगे। मन्यो अनंत काल तें प्रानी, सो हम काल हरेंगे।

11 7 11

न

म 3

₹

प

9

देह विनाशी, हूँ अविनाशी, अपनी गति पकरेंगे.। नासी नासी हम थिरवासी, चोखे हवै निखरेंगे। 11 3 11 म-यो अनंत बार विन समझ्यो, अव सुख दु:ख विसरेंगे। आनन्द्घन निपट निकट अक्षर दो, नहीं सुमरे सो मरेंगे।

### ९४. राग केदार-तीन ताल

जे है 11

Ì,

11 9

11

ाने,

11

101

11

राम कहो रहमान कहो कोऊ, कान्ह कहो महादेव री पारसनाथ कहो कोऊ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री 11日 日

भाजनभेद कहावत नाना, एक मृतिका रूप री तैसे खंड कल्पनारोपित, आप अखंड सरूप री 11 ? 11 निजपद रमे राम सो कहिये, रहिम करे रहिमान री कर्षे करम कान्ह सो कहिये, महादेव निर्वाण री

परसे रूप पारस सो कहिये, ब्रह्म चिन्हें सो ब्रह्म री इह विधि साधो आप आनन्द्धन, चेतनमय निकर्म री

11 8 11

देशन काट सुरारी, हमरे वंधन काट सुरारी ॥ धु०॥ प्राह गजराज लड़े जल भीतर, ले गयो अंबु मँझारी। गजको टेर सुनि यदुनंदन, तजी गरुड़-असवारी ॥२॥ पांचाली प्रभु कारण मोरे, पग धायो गिरिधारी। पट शठ खेंचत निकसत नाहीं, संकल सभा पचिहारी॥३॥ चरणस्पर्श परमपद पायो, गौतम ऋषिकी नारी। गणिका शवरी इन गति पाई, बैठ विमान सिधारि॥ ४॥ सुन सुन सुयश सदा भक्तनको, मुख सो भजो इक बारी। विधिचंद दरशनको प्यासो, लीजिये सुरत हमारी॥५॥

अ

ज

प<sup>्</sup> दुई

मुर पव

नः

वष

हमे

नः न

हुव कह

वह

# ९६. राग तिलंग-तीन ताल

में तो विरद भरोसे बहुनामी। सेवा सुमिरन कछुवेन जानूँ, सुनियो परम गुरु स्वामी॥धु०॥ गज अरु गीध तारि है गणिका, कुटिल अजामिल कामी॥२॥ यही साख श्रवणे सुनि आयो, चरण-शरण सुखधामी॥३॥ प्रेमानंद तारो के मारो, समस्थ अंतरयामी ॥४॥ 

#### ९७. राग गज्ल

0 1

री।

131

1311

8 11

री।

11411

되에

॥२॥ ॥३॥

1811

अगर है शौक मिलनेका, तो हरदम लौ लगाता जा। जलाकर खुदनुमाईको, भसम तन पर लगाता जा॥ पकडकर इरककी झाइ, सफा कर हिज्र ए दिलको। दुईकी धूलको लेकर, मुसल्ले पर उड़ाता जा ॥ मुसल्ला छोड़, तसबी तोड़, कितावें डाल पानीमें। पकड दस्त तू फ़रिश्तोंका, गुलाम उनका कहाता जा॥ न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मह्जद, न कर सिजदा। वजूका तोड़ दे कूजा, शरावे शौक पीता जा ॥ हमेशा खा, हमेशा पी, न गफलतसे रही इकदम। नशेमें सैर कर अपनी, खुदीको तू जलाता जा ॥ न हो मुलां, न हो बम्मन , दुईकी छोड़कर पूजा। हुक्म है शाह कलंदरका, अनलहक तू कहाता जा ॥ कहे में खर मस्ताना, इक मैंने दिलमें पहचाना। वहीं मस्तोंका सयखाना, उसीके बीच आता जा ॥

#### ९८. राग गज़ल

है वहारे बाग दुनिया चंद रोज़! देख लो इसका तमाशा चंद रोज़॥ ऐ मुसाफिर ! कूचका सामान कर ।

इस जहाँमें है वसेरा चंद रोज़ ॥

पूछा छक्माँसे, जिया तू कितने रोज़?

दस्ते हसरत मलके बोला 'चंद रोज़'॥

वाद मदफ़न कब्रमें बोली कज़ा ।

अब यहाँपे सोते रहना चंद रोज़॥

फिर तुम कहाँ औं मैं कहाँ, ऐ दोस्तो !

साथ है मेरा तुम्हारा चंद रोज़॥

क्यों सताते हो दिले बेजुर्मको ।

जालिमो, है ये जमाना चंद रोज़॥

याद कर तू ऐ नजीर क्यरोंके रोज़।

जिन्दगीका है भरोसा चंद रोज़॥

९९. राग गज्ल, सिंध काफी वस, अब मेरे दिलमें बसा एक तू है।। मेरे दिलका अब दिलहवा एक तू है।। फ़क़्त तेरे क़दमोंसे अय मेरे खालिक़।। लगा अब मेरा ध्यान शामो सुबू है।। मेरा दिल तो तुझसे हि पाता है तसकीं॥

बसी माज्में प्रेमके तेरी बू है ॥
समझते हैं यूँ मुझको अकसर दिवाना॥
तेरा जिक्र विरदे ज्वाँ कूवकू है ॥
नहीं मुझको दुनियावि खुराव्से उलफत॥
तेरा प्रेम ही अब मेरा मुझको वू है॥
रँगूँ प्रेमसे तेरे दिलका ये चोला॥
जिसे ज्ञानसे अब किया कुछ रफू है॥
न पाला पड़े नफ्से शैतासे मुझको॥
तेरे दासकी अब यही आरजू है॥

# १००. राग गज़ल, भैरवी

अजब तेरा क़ानून देखा, खुदा या! जहाँ दिल दिया फिर वहीं तुझको पाया॥ न याँ देखा जाता है मंदिर औं मसजिद। फ़क्त यह कि तालिब सिदक दिलसे आया॥ जो तुझपे फिदा दिल हुआ एक बारी। उसे प्रेमका तूने जलवा दिखाया॥ तेरी पाक सीरत्का आशिक हुआ जो। वहीं रॅंग रॅंगा फिर जो तूने रॅंगाया॥ है गुमराह, जिस दिलमें वाक़ी खुदी है। मिला तुझसे जिसने खुदीको गँवाया॥ हुआ तेरे विश्वासीको तेरा दरसन। गदाको दुरे वेवहा हाथ आया॥

गु

व

पः

स

a

स

मं

रा व

भ

ह

नि

१०१. राग अडाणा - ताल झुमरा
नैया मेरी तनकसी, बोझी पाथर भार।
चहुँ दिसि अति भाँरे उठत, केवट है मतवार ॥धुः॥
केवट है मतवार, नाव मॅझधारहि आनी।
ऑधी उठी प्रचंड, तेहुँ पर बरसत पानी !॥२॥
कह गिरिधर कविराय, नाथ हो तुमहिं खेवैया।
उठे दयाको डाँड, घाट पर आवै नैया ॥३॥

१०२. राग आसावरी - तीन ताल कर ले सिंगार, चतुर अलबेली, साजनके घर जाना होगा ॥ धु०॥ मिट्टी ओढ़ावन, मिट्टी बिछावन, मिट्टीसे मिल जाना होगा॥ १॥ नहा ले, घो ले, सीस गुँथा ले, फिर वहाँसे नहिं आना होगा॥ २॥

# गुजराती भजन

01

ा ह

## १०३. राग खमाज - धुमाळी

वैष्णव जन तो तेने कहीए जे पीड पराई जाणे रे; परदु:खे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे. धु० सकळ लोकमां सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे; बाच काछ मन निश्चळ राखे, धन धन जननी तेनी रे. १ समदि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे; जिह्वा थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे. १ मोह माया व्यापे निह्व जेने, दढ वैराग्य जेना मनमां रे; रामनामछं ताळी लागी, सकळ तीरथ तेना तनमां रे. ३ वणलोभी ने कपटरिहत छे, काम कोध निवार्या रे; भणे नरसैंगो तेनुं दरसन करतां, कुळ एकोतेर तार्यो रे. ४

## १०४. राग खमाज - धुमाळी

भूतळ भक्ति पदारथ मोटुं, ब्रह्मलोकमां नाहि रै; पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अन्ते चोराशी माही रे. धु॰ हरिना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जनमोजनम अवतार रे; नित सेवा नित कीर्तन ओच्छव, नीरखवा नन्दकुमार रे. १ भरतखंड भूतळमां जनमी, जेणे गोविन्दना गुण गाया रे, धन धन रे एनां मातिपताने, सफळ करी एणे काया रे. १ धन युन्दावन धन एळीळा, धन ए व्रजनां वासी रे; अष्ट महासिद्धि आंगणिये रे ऊभी, मुक्ति छे एमनी दासी रे. १ ए रसनो स्वाद शंकर जाणे, के जाणे शुक्जोगी रे कंई एक जाणे व्रजनी रे गोपी, भणे नर सेंगों भोगी रे. ४

## १०५. राग खमाज - धुमाळी

नारायणंनु नाम ज लेतां, वारे तेने तजीए रें; मनसा वाचा कर्मणा करींने, लक्ष्मीवरने भजीए रें. धु॰ कुळने तजीए, कुटुंबने तजीए, तजीए मा ने बाप रें; भगिनी सुत दाराने तजीए, जेम तजे कंजुकी साप रें. १ प्रथम पिता प्रहलादे तजियो, नव तजिया श्रीराम रें. १ ऋषिपत्नीए श्रीहरि काजे, तजिया निज भरधार रें; तेमां तेनुं कंईये न गयुं, पामी पदारथ चार रें. १ व्यजवनिता विद्रलने काजे, सर्व तजींने चाली रें; भणे नरसेंयो वृन्दावनमां, मोहन साथे महाली रें. १ वारे: रोके; दारा: पत्नी; कंजुकी: कांचळी;

चार पदारथ : धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष.

१०६. राग आसा मांड - झपताल समरने श्रीहरि मेल ममता परी, जोने विचारीने मूळ तारुं; तुं अल्या कोण ने कोने वळगी रह्यो ? वगर समज्ये कहे मारु मारु. . 9: देह तारी नथी, जो तुं जुगते करी, राखतां नव रहे निश्चे जाये; देहसंबंध तज्ये अवनवा बहु थशे, पुत्र कलत्र परिवार वहाये. धन तणुं ध्यान तुं अहोनिश आदरे, ए ज तारे अंतराय मोटी; पासे छे पियु अल्या, तेने नव परखियो, हाथथी बाजी गई, थयो रे खोटी. भरनिद्रा भयों हँधी घेयों घणो, संतना शब्द सुणी कां न जागे ? न जागतां नरसेंचा लाज छे अति घणी, जनमोजनम तारी खांत भागे. परी : आघी; वहाये : छेतरे; अंतराय : अडचण; पियु : प्रभु; रूंधी : गृंगळावी; खांत : तृष्णा.

8

भ्रु

₹;

### १०७. राग आसा मांड - झपताल

अखिल ब्रह्मांडमां एक तुं श्रीहरि, जूजवे रूपे अनंत भासे; देहमां देव तुं, तेजमां तत्त्व तुं, श्र्न्यमां शब्द थई वेद वासे. पवन तुं, पाणी तुं, भूमि तुं, भूधरा, बृक्ष थई फूली रह्यो आकारो; विविध रचना करी अनेक रस लेवाने, शिव थकी जीव थयो ए ज आशे. चेद तो एम वदे ध्रतिस्मृति साख दे — कनक कुण्डल विषे भेद नहोये: घाट घड्या पछी नामरूप जूजवां, अंते तो हेमनुं हेम होये. चक्षमां बीज तुं, बीजमां चृक्ष तुं, जोउं पटंतरो ए ज पासे; भगे नरसेंयो ए मन तणी शोधना प्रीत कहं वेसथी प्रगट थाशे. वासे : वासो करे; पटंतरो : पडदो, आंतरो; पासे : प्रकारे; शोधना : शुद्धि.

3

9

3

१०८. राग आसा मांड - अपताल ज्यां लगी आतमा-तत्त्व चीन्यो नहि त्यां लगी साधना सर्व जूठी, मानुषादेह तारो एम एळे गयो मावठानी जेम वृष्टि बूठी. शुं थयुं स्तान पूजा ने सेवा थकी. शुं थयुं घेर रही दान दीधे? ह्यं थयुं धरी जटा भस्म लेपन कर्ये, शुं थयुं वाळ लोचंन कीधे? शुं थयुं तप ने तीरथ कीधा थकी, शुं थयुं माळ प्रही नाम लीधे? हुं थयुं तिलक ने तुळसी धार्या थकी, हुं थ्युं गंगजल पान कीधे ? शुं थयुं वेद व्याकरण वाणी वधे, शुं थयुं राग ने रंग जाण्ये ? शुं थयुं खट दरशन सेव्या थकी, शुं थयुं वरणना भेद आण्ये? ए छे परपंच सहु पेट भरवा तणा, आतमाराम परिव्रह्म न जोयो;

3

भणे नरसेंयो के, तत्त्वदर्शन विना रत्नचिंतामणि जन्म खोयो.

चीन्यो : ओळख्यो; वूठी : एळे गई; लोचंन कीथे : उखेडथे.

### १०९. राग आसा मांड - झपताल

जे गमे जगतगुरु देव जगदीशने
ते तणो खरखरो फोक करवो;
आपणो चिंतव्यो अर्थ कांई नव सरे,
ऊगरे एक उद्देग धरवो.

हुं करुं, हुं करुं, ए ज अज्ञानता शकटनो भार जेम श्वान ताणे; सृष्टि मंडाण छे सर्व एणी पेरे जोगी जोगेश्वरा कोईक जाणे. नीपजे नरथी तो कोई ना रहे दुखी शत्रु मारीने सौ सित्र राखे; राय ने रंक कोई दृष्टे आवे नहि, भवन पर भवन पर छत्र दाखे.

2

हा छ

े ल

ऋतु लता पत्र फळ फूल आपे यथा, मानवी मूर्ख मन व्यर्थ शोचे; जेहना भाग्यमां जे समे जे लख्युं तेहने ते समे ते ज पहोंचे.

चे.

?

प्रन्थ गडवड करी वात न करी खरी जेहने जे गमे तेने पूजे, मन कर्म वचनथी आप मानी लहे सत्य छे ए ज मन एम सूझे.

मुख संसारी मिथ्या करी मानजो कृष्ण विना बीजुं सर्व काचुं; जुगल कर जोडी करी नरसेंयो एम कहे, जन्म प्रतिजन्म हरिने ज जाचुं.

चिंतव्यो : धारेलो; शकटनो : गाडानो; नीपजे नरथी तो : माणसनुं चाले तो; हच्टे आवे नहि : नजरे न पडे; छत्र दाखे : धनसूचक धजाओ मूके; शोचे : शोक करे; लहे : समजे; जुगल कर : वे हाथ; जानुं : मागुं. अ-९ ११०. राग आसा मांड - झपताल जागीने जोउं तो जगत दीसे नहि, ऊंघमां अटपटा भोग भासे; चित्त चैतन्य विलास तद्रूप छे, ब्रह्म लटकां करे ब्रह्म पासे.

पंच महाभूत परिव्रह्म विषे ऊपज्यां अणु अणु मांही रह्मां रे वळगी; फुल ने फल ते तो वृक्षनां जाणवां, थड थकी डाळ ते नहि रे अळगी.

बेद तो एम वदे, श्रुति स्मृति साख दे,-कनक कुण्डल विषे भेद नहोये; घाट घड्या पछी नाम रूप जूजवां अंते तो हेमनुं हेम होये.

जीव ने शिव तो आप इच्छाए थया

रची परपंच चौद लोक कीधा;
भणे नरसैंयो ए, 'ते ज तुं' 'ते ज तुं'

एने समर्याथी कंई संत सीध्या.

अटपटा : भात भातना; जूजवां : जुदां; सीध्याः सिद्धि पाम्या

### १११. राग आसा मांड - झपताल

9

3

3

म्या.

च्यान धर हरि तणुं, अल्पमति आळसु, जे थकी जन्मनां दुःख जाये, अवर घंघो कर्ये अरथ कांई नव सरे माया देखाडीने मृत्यु वहाये. सक्ल कल्याण श्रीकृष्णनां चरणमां शरण आव्ये सुख पार नहीये, अवर वेपार तुं मेल मिध्या करी कृष्णनुं नाम तुं राख मोंए. पटक माया परी, अटक चरणे हरि, वटक मा वात सुणतां ज साची: आशनुं भवन आकाश सुधी रच्युं, मूढ ! ए मूळथी भींत काची. सरस गुण हरि तणा जे जनो अनुसर्या ते तणा सुजस तो जगत बोले; नरसेंया रंकने प्रीत प्रभुशुं घणी

अवर वेपार निह भजन तोले. ४ बहाये: छेतरे; परी: आघी; वटक मा:रीसा निह; अवर:बीजो.

## ११२. राग आसा मांड - तीन ताल

जूनुं थयुं रे देवळ जूनुं थयुं,

मारो हंसलो नानो ने देवळ जूनुं थयुं.

आ रे काया रे हंसा, डोलवाने लागी रे,

पडी गया दांत, मांयली रेखुं तो रह्युं. मारो॰
तारे ने मारे हंसा, प्रीत्युं बंधाणी रे,

छडी गयो हंस, पांजर पडी रे रह्युं. मारो॰
बाई भीरां कहे छे प्रमु गिरिधरना गुण
प्रेमनो प्यालो तमने पाऊं ने पीऊं. मारो॰

११३. राग कालिंगडा - दीपचंदी
नहि रे विसाहं हरि, अंतरमांथी नहि रे॰ प्रु॰
जल जमुनानां पाणी रे जातां
शिर पर मटकी धरी. १
आवतां ने जातां मारग वचे
अमूलख वस्तु जडी. २
आवतां ने जातां वृन्दा रे वनमां
चरण तमारे पडी. ३

というとうないとうない

थीळां पीताम्बर जरकशी जामा केसर आड करी. मोर मुगट ने काने रे कुंडल मुख पर मोरली धरी. बाई मीरां कहे प्रभु गिरिधरना गुण विद्रलवरने वरी. जरकशी': कसबी ११४. राग झिझोटी - तीन ताल बोल मा बोल मा बोल मा रे राधा कृष्ण विना वीजुं बोल मा. ध्रु॰ साकर शेलडीनो स्वाद तजीने कडवो लीमडो घोळ मा रे. चांदा सूरजनुं तेज तजीने आगिया संगाते प्रीत जोड मा रे. हीरा माणेक झवेर तजीने कथीर संगाते सणि तोळ सा रे. मीरां कहे प्रभु गिरिधर नागर शरीर आप्युं समतोलमां रे. समतोलमां : भारोभार, साटोसाट.

११५. राग काफी - द्रुत दीपचंदी

मुखडानी माया लागी रे,

भोहन प्यारा. ध्रु॰

मुखडुं में जोयुं ताई, सर्व जग थयुं खाई,

मन माई रह्युं न्याई रे, मोहन॰
संसारीनुं सुख एवं, झांझवाना नीर जेवुं,

तेने तुच्छ करी फरीए रे, मोहन॰

मीरांबाई बलिहारी, आशा मने एक तारी,

हवे हुं तो बडभागी रे, मोहन॰

वडभागी: महाभाग्यवान.

q

११६. राग असावरी - तीन ताल वैष्णव नथी थयो तुं रे, शीद गुमानमां घूमें हरिजन नथी थयो तुं रे. टेक॰ हरिजन जोई हैंडुं नव हरखे, द्रवे न हरिगुण गातां, काम धाम चटकी नथी पटकी, क्रोधे लोचन रातां. १ तुज संगे कोई वैष्णव थाए, तो तुं वैष्णव साचो, तारा संगनो रंग न लागे, तांहां लगी तुं काचो. २

ることであるとのできるという

परदुःख देखी हदे न दाझे, परिनंदा नथी डरतो, वहाल नथी विवृत्रशुं साचुं, हठे न हुं हुं करतो. ३ परोपकारे प्रीत न तुजने, स्वारथ छूटयो छे नहि, कहेणी तेवी रहेणी न मळे, कांहां लख्युं एम कहेनी. ४ भजवानी रुचि नथी मन निश्चे, नथी हरिनो विश्वास, जगत तणी आशा छे जांहां लगी, जगत गुरु तुं दास. ५ मन तणो गुरु मन करेश तो, साची वस्तु जडशे, द्या दुःख के सुख मान पण, साचुं कहेवं पडशे. ६ चटकी: रंग, चसको; पटकी: फेंकी दीधी; करेश: करीश.

११७. राग हिंडोल - ताल तेवरा

हिर जेवो तेवो हुं दास तमारो

करणासिंधु ग्रहो कर सारो. टेक॰
सांकडाना साथी शामिळिया, छो वगड्याना बेली,
शरण पडियो खल असित कुकरमी, तदिपन मूको ठेली. १
निज जन ज्ञानी जाती लज्जा, राखो छो श्रीरणछोड,
श्रह्म्यभाग्यने सफळ करो छो, पूरो वर इ वळ कोड. २
अवळनुं सवळ करो सुंदरवर, ज्यारे जन जाय हारी,
अयोग्य योग्य, पतित करो पावन, प्रभु दु:खदुकृतहारी. ३

πi,

विनित विना रक्षक निज जनना, दोष तणा गुण मानो, स्मरण करतां संकट टाळो, गणो न सोटो नानो. ४ विकळ पराधीन पीडा प्रजाळो, अंतरनुं दुःख जाणो, आरतवन्धु सिह्णु अभयकर, अवगुण उर नव आणो. ५ सर्वेश्वर सर्वातमा स्वतंत्र, स्या प्रीतम गिरिधारी, शरणागतवत्सल श्रीजी मारे, मोटी छे ओथ तमारी. ६ सांकडाना : भीडना; खल : लफंगो; अमित : बेहद; सून्यभाण्य : फूटया करमनो; बरद : वर आपनार; आरतबन्धु: दुखियाना बेली; अभयकर : भयरहित करनार.

११८. राग बिलावल – ताल झपताल महा कप्ट पाम्या विना कृष्ण कोने सळ्या? चारे जुगना जुओ साधु शोधी; वहाल वैष्णव विषे विरलाने होय बहु पीडनारा ज भक्तिविरोधी. ध्रु॰ ध्रुवजी, प्रह्वादजी, भीष्म, बळि, विभीषण, विदुर, कुन्ती कुंवर सिहत दुख्यां, वधुदेव देवकी, नंदजी, पश्चपित सक्ल व्रजभक्त दुःखी भक्तमुख्या.

いなるところととと

नळ दमयंती, हरिश्चन्द्र तारामती, रूक्मांगद अंवरीषादि कष्टी, नरसिंह महेतो ने जयदेव, मीरां, जनी प्रथम पीडा पछी सुखनी वृष्टि.

नो,

\*

t,

4

. 8

द; ार;

₹.

व्यास आधि व्याधि तुलसी माधवादिक शिव कपाली विद्या विश्व तिन्दे, जगजननी जानकी दु:ख दुस्तर सहुं। पाप वण ताप, जेने जगत वन्दे.

संचित कियमाण प्रारव्ध जेने नथी तेने भय ताप आवी नडे छे, अकल गत ईश हेतु न समज्युं पडे प्रबल इच्छा सरव ते पडे छे.

छे कथन मात्र ए पाप ने पुण्य वे नचन्युं नंदकुंवरनुं जगत नाचे, द्या प्रीतम रुचि विना पत्र हाले नहि पण न भागे भ्रमण मन काचे.

भक्त-मुखिया : भक्तोमां मुख्य; कपाली विद्या : अधोरी विद्या.

## ११९. राग धीरानी काफी

भटकतां भवमां रे, गया काळ कोटी वही, हद थई हावां रे, राखो हरि हाथ प्रही. टेक॰

हरि

पर

सुर सिं

म

न्ने

म

स

स

रा

H

4

दु

4

आन्यो शरण त्रितापनो दाध्यो, शीतल कीजे स्याम, करगरी कहुं छुं, कृष्ण कृपानिधि ! राखो चरणे सुखधाम; कष्णा कटाक्षे रें किल्मिषकोष दही. १

जो मारा कृत सामुं तमे जोशो, तो ठरशे बराबरी, रतन गुंजा क्यम होय समतोल, हुं तो रंक ने तमो हिर; माटे मन मोटुं रे करो मुने रंक लही.

आशाभयों आन्यो अविनाशी, समर्थ लही तम पास, धर्मधोरिंधर तम द्वारेशी हुं क्यम जाउं निराश ? निजनो करी लो रे, ना तो मुने कहेशो नहि. ३

अरज सांभळो अनाथ जननी, श्रवणे श्रीरणछोड एकवार सन्मुख जुओ शामळा, पहोंचे मारा मनना कोड, हसीने बोळावो रे, 'द्या तुं मारो 'कही. ४

दाध्यो : दाझेळो; दही : बाळीने; बराबरी : सरखापणुं; गुंजा : चणोठी; लही : समजीने; धोरिंधर: आगेवान- १२०. राग छाया खमाज - तीन ताल

कि

₹,

ाम;

ते, रि;

3

ास,

2

. 3

ोड, ४

रणुं;

ान.

हरिनो मारग छे श्रानो, नहि कायरनुं काम जोने; परथम पहें छुं मस्तक मूकी, वळती लेवं नाम जोने. धु॰ सुत वित दारा शीश समरपे, ते पामे रस पीवा जोने; सिंधु मध्ये मोती लेवा मांही पड्या मरजीवा जोने. १ मरण आंगमे ते भरे मूठी, दिलनी दुग्वा वामे जोने: तीरे ऊसा जुए तमासो, ते कोडी नव पामे जोने. २ प्रेमपंथ पावकनी ज्वाळा, भाळी पाछा भागे जोने; मांही पड्या ते महासुख माणे, देखनारा दाझे जोने. ३ माथा साटे मोंघी वस्तु, सांपडवी नहिं सहेळ जोने; महापद पाम्या ते मरजीवा, मूकी सननो मेल जोने. ४ राम-अमलमां राता माता पूरा प्रेमी परखे जोने; प्रीतसना स्वामीनी लीला ते रजनीदंन नरखे जोने. ५ मरजीवा : मोती काढनारा; आंगमे : नी उपर धसे;

दुग्धाः वसवसो, संशयः, पावकः अग्नः, अमलमाः धूनमाः, परखेः जाणेः, रजनीदंनः रात दिवसः, नरखेः जुए.

### १२१. राग सारंग - दीपचंदी ताल

जननी जीवो रे गोंपीचंदनी, पुत्रने प्रेयों वैराग जी: उपदेश आप्यो एणी पेरे, लाग्यो संसारीडो आग जी. ५० धन्यं धन्य माता ध्रुव तणी, कह्यां कठण वचन जी: राजसाज सुख परहरी, वेगे चालिया वन जी. **ऊठी न शके रे** छंटियो, बहु बोलाव्यो वाजंद जी; तेने रे देखी त्रास ऊपन्यो, लीधी फ कीरी छोडचो फंद जी. १ भलो रे त्याग भरथरी तणो, तजी सोळसें नार जी; मंदिर झरूखा मेली करी, आपन कीधलां बहार जी. ३ ए वैराग्यवंतने जाउं वारणे, बीजा गया रे अनेक जी; भला रे भूंडा अवनी उपरे, गणतां नावे छेक जी. ४ क्यां गयुं कुळ रावण तणुं, सगरमुत साठ हजार जी; न रह्यं ते नाणुं राजा नंदनुं, सर्व सुपंन-वेवार जी. ५ छत्रंपति चाली गया, राज्ञ मूकी राजंन जी; देव दानव मुनि मानवी, सर्वे जाणो सुपंन जी. ६ -समजी मूको तो साहं घणुं, जरूर मुकावशे जस जी; निष्कुळानंद कहे निह मटे, साचुं कहुं खाई सम जी. ७ बाजंद : बल्खबुखारानो एक खान हतो, तेनुं वहाछं ऊंट मरी जतां तेने वैराग ऊपजेलो.

त्या अंत वेष उप कार

संग उहा घन चमा अण

उपर वणस् अष्ट

गयुं पळस

पळर निर とのなる。これのは、これのは、

१२२. राग सारंग - दीपचंदी ताल त्याग न टके रे वैराग विना, करीए कोटि उपाय जी; अंतर ऊंडी इच्छा रहे, ते केम करीने तजाय जी ? ध्रुव॰ वेष लीधो वैरामनो, देश रही गयो दूर जी; उपर वेष अच्छो बन्यो, मांही मोह भरपूर जी. कास कोध लोभ मोहनुं ज्यां लगी मूळ न जाय जी; संग प्रसंगे पांगरे, जोग भोगनो थाय जी. उष्ण रते अवनी विषे, बीज नव दीसे बहार जी; घन वरसे वन पांगरे, इंद्रिय विषय आकार जी. ३ चमक देखीने लोह चले, इंद्रिय विषय संजोग जी; अणमेटचे रे अभाव छे, सेटचे भोगवरो भोग जी. ४ उपर तजे ने अंतर भजे, एम न सरे अरथ जी; वणस्यो रे वर्णाश्रम थकी, अंते करशे अनर्थ जी. ५ अष्ट थयो जोगभोगथी, जेम बगड्युं दूध जी; गयुं घृत मही माखण थकी, आपे थयुं रे अञ्चद्ध जी. ६ पळमां जोगी ने भोगी पळमां, पळमां गृही ने त्यागी जी; निष्कुळानंद् ए नरनो, वणसमज्यो वैराग जी. पांगरे : कोळे, अंकुर फूटे; वणस्यो : बगडयो.

नी; ो. धु०

जी; १ ी;

ते. २ नी;

. ३ ो;

. ४ ो;

ξ †;

[खं

१२३. राग सारंग - दीपचंदी ताल जंगल वसाव्युं रे जोगीए, तजी तनडानी आश जी: वात न गमे आ विश्वनी, आठे पहोर उदास जी. ध्रव॰ सेज पलंग पर पोढता, मंदिर झरूखा मांय जी: तेने निह तृण साथरो, रहेता तस्तळ छांय जी. शाल दुशाला ओढता, झीणा जरकशी जाम जी; तेणे रे राखी कंथागोदडी, सहे शिर शीत घाम जी. र भावतां भोजन जमता, अनेक विधिनां अन्न जी; ते रे मागण लाग्या दुकडा, मिक्षा भवन भवन जी. ३ हाजी कहेतां हजाहं ऊठता, चालतां लदकर लाव जी; ते नर चाल्या रे एकला, निहं पेंजार पाव जी. ४ रहो तो राजा रसोई कहं, जमता जाओ जोगीराज जी, खीर निपजावुं क्षणु एकमां, ते तो भिक्षाने काज जी. ५ आहार कारण ऊभो रहे, एकनी करी आश जी; ते जोगी नहि, भोगी जाणवो, अन्ते थाय विनाश जी. ६ राजसाज मुख परहरी, जे जन छेशे जोग जी; ते धनदारामां नहि धसे, रोग सम जाणे भोग जी. प धन्य ते त्याग वैरागने, तजी तनडानी आश जी; कुळ रे तजी निष्कुळथया, तेनुं कुळ अविनाश जी. ०

इ

f

ह

जे

ए

F

スパープに対象ととなる。

# १२४. राग सारंग - दीपचंदी ताल

जी:

वि॰

9

ते;

1. 2

fi;

. 3

जी;

8

जी,

1. 4

जडभरतनी जातना, जोगी जे जगमांय जी, इन्द्रिय मननी उपरे, रहे शत्रु सदाय जी. ध्रुव॰ विकळ न थाये विषयमां, रहे पर्वतप्राय जी, धरम धीरज मूके निह, मरे मस्तक जाय जी. १ आठे पहोरमां एक घडी, नव माने निज देह जी, तेना सुख साह शुं करे, उपाय नर एह जी? २ हरिइच्छाए हरेफरे, करे जीवनो उद्धार जी; जेने मळे एवा जोगिया, पामे ते भवपार जी. ३ एवा जोगीने आवी मळे, जाण्येअजाण्ये जन जी; निरुक्क ळानन्द कहे ए नरने, पळमां करे पावन जी. ४ विकळ: चिळत; प्राय: पेठे; मरे: भळे.

#### १२५. राग आसा - झपताल

धीर धुरन्धरा ग्रूर साचा खरा मरणनो भय ते तो मंन नाणे, खर्व निखर्व दळ एक सामां फरे तरणने तुल्य तेने ज जाणे. मोहनुं सेन महा विकट लडवा समे मरे पण मोरचो नहि ज त्यागे, कवि गुणी पंडित बुद्धे वहु आगळा ए दळ देखतां सर्व भागे. 3 काम ने कोध मद लोभ दलमां मुखी लडवा तणो नव लाग लागे, जोगिया जंगम तपी त्यागी घणा मोरचे गये धर्मद्वार मागे. एवा ए सेनशुं अडीखम आखडे गुरुमुखी जोगिया जुक्ति जाणे, मुक्त आनंद मोह-फोज मार्या पछी अखंड सुख अटळ पद राज माणे. ४ धर्मद्वार : शरणुं; अडीखम : जबरा, समरथ; गुरुमुखी: गुरुमुखेथी मळेली जुक्ति.

नि

का

मो

जग

अंत

मार्

कोई

व्रह

रेस

१२६. गरबी

( श्रीख साम्रजी दे छे रे — ए ढाळ) टेक न मेले रे, ते मरद खरा जग मांही; त्रिविध तापे रे, कदी अंतर डोले नाहीं.

निधडक वरते रे, दढ धीरज मन धारी; काळ कर्मनी रे, शंका देवे विसारी. मोडुं वहें छुं रे, निश्चे करी एक दिन मरखुं; जगसुख साह रे, केदी कायर मन नव करवुं. 3 अंतर पाडी रे, समजीने सवळी आंटी: माथुं जातां रे, मेले नहि ते नर माटी. कोईनी शंका रे, केदी मनमां नव धारे; ब्रह्मानंदना रे, वहालाने पळ न विसारे. केदी : कदी; अंतर : हैयामां; आंटी : निश्चय. १२७. गरबी ( ढाळ : सगपण हरिवरनुं साचुं ) रे शिर साटे नटवरने वरीए. रे पाछुं ते पगछुं नव भरीए. धव॰ रे अन्तरदृष्टि करी खोळ्युं, रे डहापण झाझुं नव डहोळ्युं;

ए हिर सारु माथुं घोळ्युं. १ रे समज्या विना नव नीसरीए, रे रण मध्ये जईने नव डरीए; त्यां मुख पाणी राखी मरीए. २

9

रे प्रथम चडे रहिंगे थईने, रे भागे पाछो रणमां जईने;
ते छुं जीवे भूड़ं मुख ठईने. रे पहेछं ज मनमां त्रेवडीए, रे होडे होडे जुद्धे नव चडीए;
रे जो चडीए तो कटका थई पडीए. ४
रे रंग सहित हरिने रटीए, रे हाक वाग्ये पाछा नव हठीए;
ब्रह्मानंद कहे त्यां मरी मटीए. ५
थोळयुं: इल कयुँ; त्रेवडीए: त्रण त्रण वार विचारीए;
होडे होडे: देखादेखीए.

वे

श

सा

मु

q2

मन

अ

दि

वि

मह

व

ला

१२८. राग छाया खपाज - तीन ताल सद्गृह शरण िना अज्ञानतिमिर टळशे नहि रे, जन्म मरण देनाहं बीज खहं बळशे नहि रे. धुव॰

प्रेमामृतवचपान विना साचा खोटाना भान विना, गांठ हरयनी, ज्ञान विना गळशे निह रे. १ शास्त्र पुराण सदा संभारे, तन मन इंद्रिय तत्पर वारे, वगर विचारे वळमां सुख रळशे निह रे. १

तत्त्र नथी मारा तारामां, सुज्ञ समज नरता सारामां, सेवक सुत दारामां दिन वळशे नहि रे. के गव हिर्रानी करतां सेवा प्रसानंद बतात्रे तेवा, शोध विना सज्जन एवा मळशे निह रे. वच: वचन; वारे: रोके; वळमां: योग्य दिशामां; नरतुं: नरसुं.

ì;

ोए;

ोए; ५

ोए;

व॰

१ रि.

3

3

#### १२९. राग छाया खमाज-तीन ताल

मारी नाड तमारे हाथे हिर संभाळजो रे,
मुजने पोतानो जाणीने प्रभुपद पाळजो रे. प्रुव॰
पश्यापथ्य नथी समजातुं. दुःख सदैव रहे कमरातुं,
मने हशे शुं थानुं, नाथ निहाळजो रे. १
अनादि आप वैद्य छो साचा, कोई उपाय विषे निह काचा,
दिवस रह्या छे टांचा. वेळा वाळजो रे. १
विश्वेश्वर शुं हजा विसारां, वाजी हाथ छतां कां हारो ?
महा मूंझारो मारो नटवर, टाळजो रे. ३
किश्चाब हिर मार्क शुं थाशे. घाण वळयो शुंगढ घेराशे ?
लाज तमारी जाशे, भूधर भाळजो रे. ४
पश्यापथ्य : नर्खं अन्रुखं; टांचा : दंका.

१३०. राग बागेश्री—ताल धमार अगर तेवरा दीनानाथ दयाळ नटवर, हाथ मारो मूक्शो मा; हाथ मारो मूक्शो मा, घुव॰ आ महा भवसागरे, भगवान हुं भूलो पड्यो छुं; चौदलोकनिवास चपलाकान्त ! आ तक चूक्शो मा. १ ओथ ईश्वर आपनी, साधन विषे समजुं निह हुं; प्राणपालक ! पोत जोई, शंख आखर फूंकशो मा. १ मात तात सगां सहोदर, जे कहुं ते आप मारे, हे कृपामृतना सरोवर ! दास साह सूक्शो मा. ३ शरण केशवलाल ! आ समय, खोटे मशे पण खूटशो मा. ४ पोत: जात; मशे : बहाने; खूटशो मा : दगो देशो मा

१३१. राग कार्लिगडा-तीन ताल भक्ति वडे वश थाय रमापति, भक्ति वडे वश थाय; जो ईश्वर वश थाय निह तो, जन्ममरण निह जाय. ध्रुवन भक्ति परम सुखनु ग्रुभ साधन, सफळ करे छे काय, भक्ति वडे भगवान सदा वश, निगमाग्रम पण गाय. १

बळियाना बळ रूप दयाघन, निर्वेळ थई वंधाय, संकट सेवक पर आवे तो, त्यां धरणीधर धाय. २ भक्ताधीन दयानिधि भूधर, भक्ति विना न पमाय, भक्ति विना व्रत जप तप आदिक, अफळ अनेक उपाय. ३ धन यौवन बळ बुद्धि चतुरता, निर्वेळ ते समुदाय, रंग रूप कुळ जाति विशेषे, न करे कोई सहाय. ४ अजामीळ नारदमुनि शवरी, क्यां गणिका गजराय! केशव हरिनी भक्ति तणा गुण, एक मुखे न गवाय. ५

T

To

9

3

T

0

निगमागम : वेदशास्त्र; समुदाय : टोळुं.

# १३२. राग काफी-ताल दीपचंदी

कोई सहाय नथी, विना हिर कोई सहाय नथी. ध्रुव॰ वंधा मा वलमां तुं बालक, ममतामां मनथी; स्तूतो केम धरीने धीरज, धाम धरा धनथी? ९ भज भूधरने भाळ करीने, शमदम साधनथी; अवर तणी सेवा शा माटे, अरर! करें अमथी? २

काळ कराळ तणो भय भारे, जो मन मांही मथी; करशे ते थई शकशे केशाब, आ उत्तम तनथी. हे धामधरा: घरबार जमीन; कराळ: बिहामणो; भाळकरीने: चीवटथी खोज करीने; मथी: महेनत करी.

## १३३. राग धनाश्री-तीन ताल

रामगण वाग्यां हेय तं जाणे (२) ध्रुवं ध्रुवं वाग्यां, प्रह्लादने वाग्यां, ठरी वेठा ठेकाणे, गर्भवासमां ग्रुकदेवजीने वाग्यां वेदवचन परमाणे. १ मोरध्वज राजानां मन हरी हेवा, वहालो पर्धायां ते ठामे, काशीए जहें ने करवत मेल. ह्यां, पुत्रपतनी वेउ ताणे. २ वाई मीरां उपर कोध करीने, राणो खडग लई ताणे, क्षेरना प्याला गिरधरलाले, अमृत कर्या एवे टाणे. ३ नरसिंह महेतानी हूंडी सिकारी, खेप करी खरे टाणे, अनेक भक्तोने एणं उगार्या, धन्तो भगत उर आणे. ४ परमाणे: साख पूरे छे; खेप करी: कासदुं कर्युं; टाणे: अवसरे

## १३४. धीरा अगतनी काफी

t;

3

गोः,

₹.

0

₹

8

जैने राम राखे रे, तेने कुण मारी शके?
अवर निह देखुं रे, बीजो कोई प्रभु पखे. ध्रुव॰
चाहे अमीरने भीख मगावे, ने रंकने करे राय,
थळने थानक जळ चलावे, जळ थानक थळ थाय;
तरणांनो तो मेरु रे, मेरुनुं तरणुं करी दाखवे. १
नींभाडाथी बळतां राख्यां मांजारीनां बाळ,
टींटोडीनां ईंडां उगार्यां, एवा छो राजन रखवाळ;
अन्त बेळा आवो रे, प्रभु तमे तेनी तके. २
वाण ताणींने ऊभो पारधी. सींचाणो करे तकाव,
पारधींने पंगे सर्प हसीओ, सींचाणा शिर महीं घात्र;

बाज पड़ियों हेठों रे, पंखी छड़ी गयां सुखें. ३ गज़ कातरणी लईने बेठा दरजी तो दीनदयाळ, बधे घटे तेने करे बराबर, सैनी ले संभाळ; धणी तो धीरानो रे,हिर तो मारो हींडे हकें. ४

अवर : बीजो; पखे : सिवाय; तके : टाणे; तकाय : ताक, तराप; हके : सत्यने मार्गे.

# १३५. धीरा भगतनी काफी

तरणा ओथे डुंगर रे, डुंगर कोई देखे निह; अजाजूथ मांहे रे, समरथ गाजे सहीं.

धुव॰

40

4

हे

B

सिंह अजामां करे गर्जना, कस्तुरी मृग राजन, तलनी ओये जेम तेल रह्युं छे, काष्ट्रमां हुताशन, दिध ओथे घृत ज रे, वस्तु एम छूपी रही.

कोने कहुं ने कोण सांभळशे, अगम खेल अपार; अगम केरी गम नहि रे, वाणी न पहोंचे विस्तार; एक देश एवो रे, बुद्धि थाकी रहे तहीं.

मन पवननी गति न पहोंचे, छे अविनाशी अखंड, रह्यो सचराचर भयों ब्रह्म पूरण, तेणे रच्यां ब्रह्मांड; ठाम नहि को ठालो रे, एक अणुमात्र कहीं. ३

सदगुरुजीए कृपा करी त्यारे, आप थया रे प्रकाश; शां शां दोडी साधन साधे, पोते पोतानी पास; दास धीरो कहे छे रे, ज्यां जोऊं त्यां तुं ही तुं ही. ४

अजाज्थ : बकराटोळुं; सहीं : सिंह; हुतारान : अग्नि; सचराचर : जंगमस्थावर.

i o

खबरदार मनसूत्राजी, खांडानी धारे चडवुं छे; हिम्मत हथियार वांधी रे, सत्यनी लडाईए लडवुं छे. टेक॰ एक उमराव<sup>9</sup> ने वार पटावत<sup>२</sup>, एक एक नीचे त्रीस त्रीस<sup>3</sup>, एक धणी है ने एक धणियाणी भ, एम विगते सातसें ने वीस; सो सरदारे<sup>६</sup> गढ घेयों रे, तेने जीती पार पडवुं छे. पांच प्यादल<sup>७</sup> तारी पूठे फरे छे, ने वळी काम ने क्रोध, लोभ मोह माया ने ममता, एवा जुलमी जोरावर जोभ; अति बलिष्ठ सवारी रे, ते साथे आखडवुं छे. २ ञ्रेम-पलाण करी, ज्ञान-घोडे चडी, सद्गुरुशब्द लगाम, शीलसंतोष ने क्षमा खडग घरी, भजन भडाके राम; धर्म ढाल झाली रे, निर्भे निशाने चडवुं छे. ३ सुरतनुरत ने इडापिंगळा सुखमणा गंगास्नान कीजे, मनपवनथी गगनमंडळ चडी, धीरा सुधारस पीजे; राज घणुं रीझे रे, भजन वडे भडवुं छे. १-वर्ष; २-महिना; ३-महिनाना दिवस; ४-दिवस; ५-रात; ६-आयुष्यनां सो वर्ष; ७-इंद्रिय; आखडवुं छे: भीडवं छे; मुरतनुरतः ध्यानदर्शन; इडापिगळा-सुखमणा ए त्रण नाडीनां नाम छे; भड़ब छे: झूझवुं छे.

Ŧ

Ų

म

ध

वं

दा

नः

नः

जं

क

पर

क

दुनिया तो दीवानी रे, ब्रह्मांड पाखंड पूजे; कर्ता वसे पासे रे, मूरखने नव सूझे. टेक जीव निह तेने शिव कही माने. पूजे काष्ठपाषाण, चैतन्य पुरुषने पूठे रे मूके, एवी अधी जग अजाण; अरकने अजवाळे रे, पारसमणि नव सूझे. १

पथ्थरतुं नाव नीरमां मूको, सो वार पटको शीश, कोटि उपाय तरे नहि ते तो, वूडे वसा वीश;

वेछुमां तेल क्यांथी रे, धातुनी धेनु केम दूझे.

अंतर मेल भयों अति पूरण, नित निर्मळ जळमां नहाय, साप डसीने दरमां पेठा पछे, राफड़ा काप्ये हुं थाय ?

घायल अति घायल रे. जाणे कोई ज्ञानी हर.

दूर नथी नाथ छे नजीक, निरंजन प्रगट पिंडमां पेख, दिल सुबरी दिशस तारो, आपे हिदयामां देख;

धोरियर धणी धीरानों रे, जगतमां जाहेर सूझे ४

अरक: सूर्य; वसा वीश: सोए सो टका; घायल: मरमी; सुधरी: शुद्ध करी; धारिंधर: समस्थ; दिदार: दर्शन-

निश्चे करो रामनुं नाम, नथी जोगी थईने जावुं, नथी करवां भगवां काय, नथी भेगुं करीने खावुं. टेक गमे तो तमे भगवां करजो, गमे तो ऊजळां राखो; नथी दूभवो सामा जीवने, सुख सामानुं ताको. एक त्राजवे सौ संसारी, बीजे जोगी लावो: कया जोगीने राम मळ्या ? एवो तो एक वतात्रो. २ महेतो, मीरां ने प्रह्लाद, सेनो नापिक नाती, धनो, पीपो, रोहिदास, कूबो, गोरो कुंभारनी जाति. ३ बोडाणो जाते रजपूत, गंगावाई छे नारी, दास थईने जो रह्यां तो घेर आव्या गिरिधारी. रंका वंका सजन कसाई, भज्या रात ने दहाडो: कया जोगीने राम मळ्या ? एवो तो एक बताबो. ५ नथी राम विभृति चोळचे, नथी ऊंधे शिर झोळचे; नथी नारी तजी वन जातां, ज्यां लगी आप न खोळे. इ जंगलमां संगल करी जाणे, मंगल जंगल जेने, कडवुं मीठुं मीठुं कडवुं, रामजी वश छे तेने. पय ओथे जेम घृत र्यु छे, तल ओथे जेम तेल, कहे नरभो रघुवर छे सघळे, एवो एनो खेल.

T;

9

?

ī,

١,

8

1;

١.

हरिजन होय तेणे हेत घणुं राखवं, निज नाम प्राही निर्मान रहेवं -त्रिविधिना ताप ते जाप जरणा करी, परिहरी पाप रामनाम छेवुं: हरि० १ सीने सरस कहेवं, पोताने नरस थवं, आप आधीन थई दान देवं; मन करम वचने करी निज धर्म आदरी, दाता भोक्ता हरि एम रहेवुं. हरि० १ अडग नव डोलवुं, अधिक नव बोलवुं, खोलवी गूज ते पात्र खोळी; दीनवचन दाखवुं, गंभीर मतुं राखवुं, विवेकीने वात नव करवी पहोळी. हरि॰ ३ अनंत नाम उच्चार्वं, तर्वं ने तार्वं; राखवी भक्ति ते रांक दावे; भक्त भोजो कहे गुरु परतापथी, त्रिविधना ताप त्यां निकट नावे. हरि॰ ४ जरणा : जीर्ण; परहरी : तजी; नरस : नीचा; गूज : रहस्य; दाखवुं : देखाडवुं; मतुं : अभिप्राय.

भ

शाः का

कर

पांन

तन

विधि पांच

गुरु

भक्ति रूर्वीरनी साची रे, लीधा पछी केम मेले पाछी ? ध्रव मन तणो निश्चय मोरचो करीने, विधया विश्वासी; काम कोध मद लोभ तणे जेने गळे दीधी फांसी. १ शब्दना गोळा ज्यारे छूटवा लाग्या, ने मामलो रह्यो सौ मची कायर हता ते तो कंपवा लाग्या, ए तो निश्चे गया नासी. २ साचा हता ते सन्मुख रह्या, ने हिर संगाथे रह्या राची; पांच पचीसने अळगा मेल्या, पछी ब्रह्म रह्यो भाषी. ३ करमना पासला कापी नाख्या, भाई ओळख्या अविनाशी; अष्टिसिद्धिनी इच्छा न करे, एनी मुक्ति थाय दासी. ४ तन मन धन जेणे तुच्छ करी जाण्यां, अहर्निश रह्या उदासी; भोजो भगत कहे भक्त थया, ए तो वैकुंठना वासी. विधया : वध्या, धप्या; विश्वासी : आस्थावाळा: पांचपचीसने : पंचेंद्रिय तथा तेना विषयोने, प्रपंचने पासला : बंध, फांसा.

?

8

स्यः

१८१

गुरुजी तमें कही छो रे, ब्रह्म तारी पासे वस्यो; मने नव दीसे रे, कया रसे ए रस्यो ? टेक माधुं ब्रह्म के ब्रह्ममां साधुं, ब्रह्म आंखमां के आंख ब्रह्म, नाकमां ए वसियों के मुखमां, ए विषे थाय मने भ्रम; संशय निवारों रें, भ्रममांथी जाऊं खस्यों. १

智

त

R

स

अं

ह

स

हाथमां के पगमां गुरु, हृदय छातीमांय, पगमां होय तो पछुं निह वहेलो ब्रह्म बेठो क्यांय; वदो गुरु मोटा रे, शिष्य ज्यारे कसणी कस्यो. २ गुरुजी कहे छे, तमे शिष्य सांभळो, आमळो काढी आज, एके अवयवे नव वहालो बिराजे, पाणी पहेली बांधुं पाज; हृढ होये ध्याने रे नथी ए तो जसोतस्यो. ३

जेटला ध्याने धसीने जाओ, तेटलो पासे एह, ह्परंग विनानो तहूप थाशे, ज्यारे ध्याननो चडशे मेह; बापु सहु रूपे रे, जोशो जगदीश जशो. ४ रस्यो : ओपेला; कसणी: कमोटी; आमळा: वळ;

जसो : जेगो

१४२ राग खमान-ताल धुमाळी जीभलडी रे, तने हरिगुण गातां आवडुं आळस क्यांथी रे! लवरी करतां नवराई न मळे, बोली छठे मुखमांथी रे; परिनदा करवाने पूरी, ह्यूरी खटरस खावा रे. क्षघडों करवा झ्झें वहें ली, कायर हिरगुण गावा रे; अंतकाल कोई काम न आवे, वहाला वेरीनी टोळी रे. वजन धारीने सवस्व लेशे, रहेशों आंखों चोळी रे; तल मंगावों ने तुलसी मंगावों, रामनाम संभळावा रे. प्रथम तो मस्तक निह नमतुं, पछी शुं नाम सुणावों रे? घर लाग्या पछी कूप खोदावे, आग ए केम होलवाशे रे? चोरों तो धन हरी गया, पछी दीपकथी शुं थाशे रे? मायाधेनमां छंघी रहे छे, जागीने जो तुं तपासी रे, अंत समे रोवाने बेठी, पडी काळनी, फांसी रे. हरिगुण गातां दाम न बेसे, एके वाळ न खरशे रे, सहें ज पंथनों पार न आवे, भजन थकी भव तरशे रे.

#### १४३

भगवत भजजो, रामनाम रणुकार आ तन होडी, सतधम हदामां धार. टेक भवसागर तो भयों भयंकर तृष्णानीर अपार, कायावेडी छे कादवनी, आडाझ्ड अहंकार; सद्गुह संगे, तरी ऊतरो भवपार. भग॰

1

नरदेह तो दुर्लभ देवन, ते पाम्यो तुं पिंड, सत्संग कर जो साधु पुरुषनो, लेजो लाभ अखंड; पछे पस्ताशो, वखत जाय आ वार. भग॰ कीट ब्रह्मादिक सकळ देहने जमरायनो त्रास, क्षणभंग काया जाणजो, निश्चे एक काळनो प्रास; अल्पनी बाजी, तेमां छुं करवो अहंकार ? भग॰ केंक जन्म तो मनुष्यजातमां धर्या देह अपार, मद माया ने मोहजाळनो धर्यो शिर पर भार; प्रभु नव जाण्या, तथी अंते थयो छे खुवार. भग॰ कहे गवरी तुं सद्गुरु केरो राख विश्वास, भजन करो दढ भावशी, तो मळे सुख अविनाश; मान कह्युं माहं, निह तो खाशे जमनो मार. भग॰

18

अ

बा हाँ

सन

प्री

केस

**ह**रि जैनं

वहा

विभ

वह।

4-1

#### ई इड

संतक्तपाथी छूटे माया, काया निर्मळ थाय जोने; श्वासोश्वासे स्मरण करतां, पांचे पातक जाय जोने. केसरी केरे नादे नासे, कोटी कुंजरज्ञूथ जोने; हिंमत होय तो पोते पामे, संघळी वाते सूथ जोने.

KAN TON YOUR SHAPE

श्वामिन उधेई न लागे, महामणिने मेल जोने; अपार सिंधु महाजल ऊंडा, मरमीने मन सहेल जोने. बाजीगरनी वाजी ते तो जंबूरो सौ जाणे जोने; हरिनी माया वहु वळवंती, सन्त नजरमां नाणे जोने. सन्त सेवतां सुकृत वाधे, सहेजे सीझे काज जोने; प्रीतसना स्वामीने भजतां, आवे अखंड राज जोने. केसरी: सिंह; सूथ: सरखाई; मरमी: जाणकार;

1 1

१४५

जंबूरो : बाजीगरनो छोकरो; सीझे : पार पडे.

हरिने भजतां हजी कोईनी लाज जती नथी जाणी रे, जेनी सुरता शामिळ्या साथ, वदे वेदवाणी रे. टेक. वहाले उगायों प्रहाद, हरणाकंस मार्यों रे; विभीषणने आप्युं राज्य, रावण संहायों रे. १ वहाले नरिसंह महेताने हार हाथोहाथ आप्यो रे; धुवने आप्युं अविचळ राज, पोतानो करी थाप्यो रे. २ भ-११

वहाले भीरां ते बाईनां झेर हळाहळ पीधां रे; पंचाळीनां पूर्धा चीर, पांडव काम कीधां रे. ३ आवो हरि भजवानो लहावो, भजन कोई करशे रे, कर जोडी कहे प्रेमळदास, भक्तोनां दुःख हरशे रे.४ सरता : लेह.

तंत

ते

更

दि

कु

दर

सा

दी

#### 388

अनुभव एवो रे अंतर जेने उदे थयो;

कृत टळ्यां तेनां रे, तेने तेनो आत्मा ल्यो. टेक॰
आतमदरशी तेने कहीए, आवरण निह लगार,
सर्वातीत ने सर्वनो साक्षी खट विश्वमां निरधार;
तेथी पर पोते रे, एकाएको आप रह्यो. अनु॰
ए वात कोई विरला जाणे, कोटिकमां कोई एक,
नाम विनानी वस्तु नीरखे, ए अनुभवीनो विवेक;
मुक्त पद माटे रे, द्वैतभाव तेनो गयो. अनु॰
अद्वैतपदनी इच्छा नहीं, अणइच्छाये थाय,
यथारथपद जेने कहीए, जेम छपजे तेम जाय;
प्रौढ प्रव्वाहनो रे संसार जाये वह्यो. अनु॰

जामत स्वप्न सुष्ठिति तुरीया, तुरीयातीत पद तेह, स्थूल सूक्ष्मने कारण कहीए, महाकारणथी पर जेह; परापर जे परखे रे, जेने नेति नेति वेदे कह्यो. अनु॰

हंस-हितारथ जे जन कहीए, ते जन सत्यस्वरूप, ते जननी जावुं बिलहारी, जे सद्गुहतुं रूप; निरांत नाम नित्य रे, अनामी नामे भयों. अनु॰

कृतः कमवंधः; आवरणः ढांकणः; खटः छः; परः निराळोः; एकाएकीः एकलोः; हंस-हितारथः आत्मार्थीः.

#### १८७

दिलमां दीवो करो रे दीवो करो,
कुडा काम कोघने परहरो, रे दिलमां दीवो करो.
दया दिवेल प्रेम परणायुं लावो, मांही सुरतानी दिवेट बनावो;
महीं ब्रह्मअभिने चेतावो रे. दिलमां॰
साचा दिलतो दीवो ज्यारे थाशे,त्यारे अंधारं मटी जाशे;
पछी ब्रह्मलोक तो ओळखाशे रे. दिलमां॰
दीवो अणमे प्रगटे एवो, टाले तिमिरना जेवो;
एने नेणे तो नीरखीने लेवो रे. दिलमां॰

दास रणछोड घर संभाळ्युं, जडी कूंची ने ऊघडयुं ताछुं; थयुं भोमंडळमां अजवाळुं रे. दिलमां॰ परणायुं : कोडियुं; अणभे : भय विनानो, निष्कंप, नेण : आंख.

१४८. ढाळ - ओधवजीनो संदेशो

अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईंग्रं बाह्यांतर निर्मेथ जो ? सर्व संबंधनुं बंधन तीक्षण छेदीने, विचरीग्रुं कव महत्पुरुषने पंथ जो ?

सर्व भावथी औदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देह ते संयमहेतु होय जो; अन्य कारणे अन्य कशुं कल्पे नहि, देह पण किंचित् मूर्छा नव जोय जो.

दर्शनमोह न्यतीत थई छपज्यो बोध जो, देह भिन्न केवळ चैतन्यनं ज्ञान जो; तथी प्रक्षीण चारित्रमोह विलोक ए, वर्ते एवं शुद्ध स्वरूपनं ध्यान जो. 2

आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्यंत जो; घोर परिषह के उपसर्ग भये करी आवी शके निह ते स्थिरतानो अंत जो. संयमना हेतुथी योगप्रवर्तना, स्वरूपलक्षे जिनआज्ञा आधीन जो; ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिसां अंते थाये निज स्वरूपमां लीन जो. पंच विषयमां रागद्वेषविरहितता, पंच प्रसादे न मळे मननो क्षोभ जो; इन्य, क्षेत्र ने काम भाव प्रतिवंध वण विचरवुं उदयाधीन पण वीतलोभ जो. कोध प्रत्ये तो वर्ते कोधस्वभावता, मान प्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो;

ġ,

ia

Ψ;

बहु उपसर्गकर्ता प्रत्ये पण क्रोध नहि; वंदे चकी तथापि न मळे सान जो;

माया प्रत्ये माया साक्षीभावनी, लोभ प्रत्ये निह लोभ समान जो. देह जाय पण माया थाय न रोममां, लोभ नहि छो प्रवल सिद्धि निदान जो. ८ शत्रु मित्र प्रत्ये वर्ते संमद्शिता, मान अमाने वर्ते ते ज स्वभाव जो; जीवित के मरणे निह न्यूनाधिकता, भव मोक्षे पण वर्ते शुद्ध स्वभाव जो. सोह स्वयभूरमण समुद्र तरी करी स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमोहगुणस्थान जो; अंत समय त्यां स्वरूप वीतराग थई प्रगटावं निज केवलज्ञान निधान जो. वेदनीयादि चार कर्म वर्ते जहां बळी सींद्रीवत् आकृतिमात्र जो; ते देहायुष आधीन जेनी स्थिति छे आयुष पूर्णे मटीए दैहिक पात्र जो. एक परमाणुमात्रनी मळे न स्पर्शता पूर्ण कलंकरहित अडोल स्वरूप जो; शुद्ध निरंतर चैतन्यमूर्ति अनन्यमय अगुरुलघु अमूर्त सहजपदरूप जो. 93 पूर्व प्रयोगादि कारणना योगथी

छर्ध्व गमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो;
सादि अनंत अनंत समाधि सुखमां
अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सिहत जो. १३
जे पद श्री सर्वज्ञे दीठुं ज्ञानमां
कही शक्या निह पण ते श्री भगवान जो;
तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते शुं कहे?
अनुभवगोचर मात्र रहे ते ज्ञान जो. १४
एह परमपद्प्राप्तिनं कर्युं घ्यान में
गजा वगरनो हाल मनोरथ रूप जो;
तोपण निश्चय राज्यचन्द्र मनने रह्यो
प्रभुआज्ञाए थाशुं ते ज स्वरूप जो. १५

१४९. गरबी
(शीख सासुजी दे छे रे—ए ढाळ)
मारां नयणांनी आळस रे, न नीरख्या हरिने जरी;
एक सटकुं न मांडयुं रे, न ठरियां झांखी करी. १
शोकमोहना अग्नि रे तपे तेमां तप्त थयां;
नथी देवनां दर्शन रे कीधां तेमां रक्त रह्यां. २

प्रभु सघळे विराजे रे, एजनमां सभर भर्या: नथी अणु पण खाली रे, चराचर मांही भळचा. नाथ गगनना जेवा रे, सदा मने छाई रहे; नाथ वायुनी पेठे रे, सदा मुज उरमां वहे. x जरा अघडे आंखलडी रे, तो सन्मुख तेह तदा; ब्रह्मब्रह्मांड अळगां रे घडीये न थाय कदा. पण पृथ्वीनां पडळो रे, शी गम तेने चेतननी ? जीवे सो वर्ष घुवड रे, न गम तोये कंई दिननी. स्वामी सागर सरिखा रे, नजरमां न माय कदी; जीभ थाकीने विरमे रे, विराट विराट वदी. V पेलां दिव्य लोचिनयां रे, प्रभु क्यारे ऊघडशे ? आवां घोर अंधारां रे, प्रभु क्यारे ऊतरशे ? 6 नाथ, एटली अरजी रे, उपाडो जड पडदा; नेन निरखो ऊंडेहं रें, हरिवर दरसे सदा. 9 आंख आळस छांडो रे, ठरो एक झांखी करी; एक मटकुं तो मांडो रे, हृदय भरी नीरखो हरि. १०

3

भ

दू

अ

अ

र्व

त

स्जनमां : स्षिमां; सभर : छलाछल; दरसे : दीसे.

## १५०. राग मांड - दादरा ताल

प्रेमळ ज्योति तारो दाखवी क्या जीवनपन्थ उजाळ. ध्रुव •

दूर पड़्यो निज धामथी हुं ने घेरे घन अंधार, आर्ग सूझे नव घोर रजनीमां, निज शिशुने संभाळ, मारो जीवनपन्थ उजाळ. १

हगमगतो पगराख तुं स्थिर मुज,दूर नजर छो न जाय, दूर मार्ग जोवा लोभ लगीर न, एक डगलुं बस थाय, मारे एक डगलुं बस थाय. २

आज लगी रह्यो गर्वमां हुं ने मागी मदद न लगार, आपवळे मार्ग जोईने चालवा हाम धरी मूढ बाळ, हवे मागुं तुज आधार. ३

अभकभर्या तेजथी हुं लोभायो, ने भय छतां धर्यों गर्व, वीत्यां वर्षोंने लोप स्मरणथी स्खलन थयां जे सर्व,

मारे आज थकी नवुं पवे. ४

तारा प्रभावे निभाव्यो मने प्रभु आज लगी प्रेमभेर, निश्चे मने ते स्थिर पगलेथी चलवी पहोंचाडशे घेर, दाखवी प्रेमळ ज्योतिनी सेर. ५ कर्दमभूमि कळणभरेली, ने गिरिवर केरी कराड, धसमसता जळ केरा प्रवाहो, सर्व वटावी कृपाळ, मने पहोंचाडशे निज द्वार. ६ रजनी जशे ने प्रभात ऊजळशे, ने स्मित करशे प्रेमाळ, दिव्यगणोनां वदन मनोहर मारे हृदय वस्यां चिरकाळ, जे में खोयां हतां क्षण वार. ७

स्खलन : भूल; कर्दम : कादव; कळण: गरण; दिव्यगणो : देवदूतो. ते

सृ

द

g

ग

१५१. राग भैरवी-तीन ताल मंगल मंदिर खोलो

दयामय ! मंगल मंदिर खोलो. ध्रुव० जीवनवन अति वेगे वटान्युं,

द्वार ऊभी शिशु भोळी, तिमिर गयुं ने ज्योति प्रकाश्यो, शिशुने उरमां को छो. नाम मधुर तस रख्यो निरंतर, शिशु सह प्रेमे बोलो,

दिन्यतृषातुर आन्यो बालक, प्रेम-अमीरस ढोळो.

# मराठी भजन

१५२. राग जोगी मांड-ताल कवाली जो का रंजले गांजले, त्यांसि महणे जो आपुले । तोचि साधु ओळखावा. देव तेथंचि जाणावा॥ मृदु सबाह्य नवनीत, तैसे सज्जनाचें चित्त । ज्यासि आपंगिता नाहीं, त्यासि धरी जो हृद्यीं॥ द्या करणें जे पुत्रासी, तेचि दासा आणि दासीं। तुका महणे सांगों किती, तोचि भगवंताची मूर्ति ॥ गांजले : रिवायेला; आपंगिता : पोतिकं कहेनार; सांगों : कहं.

१५३. राग पूर्वी अगर विभास-ताल कवाली देव जवली अंतरीं, मेटी नाहीं जन्म वेरी। मूर्ति नैलोक्यीं संचली, दृष्टि विश्वाची चुकली। माग्यें आले संतजन, झालें देवार्चे दर्शन। रामदासीं योग झाला, देहीं देव प्रगटला॥ जवली: नजीक; वेरी: सुधी; संचली: भरी.

# १५४. राग पूर्वी-तीन ताल

तें मन निष्ठुर कां केलें,
जें पूर्ण दयेनें भरलें ॥

गजेन्द्राचे हाकेसरिसें, धाउनियां आलें।
प्रह्वादाच्या भावार्थासी, स्तंभीं गुरगुरलें।
पांचाळीच्या करणावचनें कळवळुनी आलें।
पक्ता जनार्दनीं पूर्ण कृपेनें निशिदिनिं पदीं रमलें॥
कळवळुनी आलें: उमळको आव्यो.

१५५. राग केदार-ताल केरवा अगर धुमाळी

त

सं

सं

सु

अ

पापाची वासना नको दावूं डोळां,
त्याहुनी अंधळा वराच मी ।
निदेचें श्रवण नको माझे कानीं,
विधर करोनि ठेवीं देवा ।
अपवित्र वाणी नको माझ्या मुखा,
त्याजहुनि मूका वराच मी ।
नको मज कधीं परस्रीसंगति,
जनांत्नि माती उठतां भली।

द्वता महणे सज अवध्याचा कंटाळा, तूं एक गोपाळा आवडसी ॥ नको दावूं : देखाडीश मा; अवध्याचा : सघळानो; माती : देह; जनांतूनि : संसारमांथी.

१५६. राग खमाज-तीन ताल स्मरतां नित्य हरि, मग ती माया काय करी? श्रवणें मननें अद्भयवचेंने, पळतो काळ दूरी। करुणाकर वरदायक हरि जो, ठेवित हात शिरीं। तोचि निरंतर उद्धवचरणीं, अमृत पान करी॥ मग: पळी.

१५७. राग धनाथी-तीन ताल

संतपदानी जोड, दे रे हिरे । संतसमागमें आत्मसुखाना सुन्दर उगने मोड । सुफलित करुनि पूण मनोरथ, पुरविसि जीविचे कोड। अम्टन महणे रे हिर्मकांचा शेवट करिसी गोड॥ मोड : फणगो. १५८. राग झिझोटी-ताल धुमाळी
भाव घरा रे, अपुलासा देव करा रे॥
कोणी काय म्हणों या साठीं, वळकट प्रेम असावें गांठी।
निंदास्तुति वर लावृनि काठी, मी-तूं हरा रे—अपुलासा॰
सकाम साधन सर्विह सांडा, निक्समें सुळ अजनीं भांडा।
नाना कुतके वृत्तिस दवडा, आलि जरा रे—अपुलासा॰
दुर्लभ नरदेहाची प्राप्ति, पुन्हां न मिळे हा कल्पांतीं।
ऐसा विवेक आणुनि चित्तीं, गुरुसि वरा रे—अपुलासा॰
केसरिनाथ गुरुचे पार्थी, सप्टी आजि बुडाली पाही।
शिवदिनिं निश्चय दुसरा नाहीं, भक्त सखा रे—अपुलासा॰

दवडा : टाळो.

AND AND

5

3

ચ્ચાં

## १५९. राग खमाज-तीन ताल

अशाश्वत संप्रह कोण करी ? कोण करी घर सोपे साड्या, झोंपडि हेचि वरी। चिरगुट चिंध्या जोडुनि कंथा गोधडी हेचि वरी। नित्य नवें जें देइल माधव भक्ष्ं तेचि घरीं। अमृत म्हणे मज भिक्षा डोहळे येति अशा लहरी॥

ı f

0

1

0

0

श

सोपे:ओसरीओ; माडचा : मेडीओ; चिरगुट : ऌ्राडां; चिंध्या : चींथरां; डोहळे : दोहद.

### १६०. राग झिझोटी-ताल दादरा

द्विरिभजनावीण काळ घाळवूं नको रे॥
दोरिच्या सापा भिउनी भवा, भेटिनाहिं जिवा शिवा
अंतरींचा ज्ञानदिवा, माळवूं नको रे॥
विवेकाची ठरेळ ओळ, ऐसे बोळावे की बोळ
आपुळं मतें उगिच चिखळ, काळवूं नको रे॥
संतसंगतीनें उमज, आणुनि मनीं पुरतें समज
अनुभवावीण मान हाळवूं नको रे॥
सोहिरा म्हणे ज्ञानज्योति, तेथं कैचि दिवस राती
तयाविणें नेत्रपाती, हाळवूं नको रे॥

अोल: भीनाश; मालवूं नको: वुझावीश मा; उगीच: नाहक; चिखल: कादव; पाती: पांपण.

पवित्र तें कुळ पावन तो देश जेथें हरिचे दास जन्म घेती । कर्मधर्म त्याचे जाला नारायण त्याचेनि पावन तिन्ही लोक। वर्णअभिमानें कोण जाले पावन ? ऐसें या सांगून मजपाशीं। अंत्य जाहि योनि तरल्या हरिभजनें तयांची पुराणें भाट झालीं। वैश्य तुळाधार गोरा तो कुंभार धागा हा चांभार रोहिदास। कवीर मोंमीन टितिफ मुसलमान सेना न्हानी आणि विष्णुदास । कान्हीपात्र खोद पिजारी तो दाद भजनीं अमेदु हरिचे पायीं 1 चोखाभेळा वंका जातीचा महार त्यासो सर्वेश्वर ऐक्य करी।

f.

निर

रस तो राह्

याप निष

विष जैस नामयाची जनी कोण तिचा भाव ?
जेवी पंढरीराव तियेसवें ।
मैराळ जनक कोण कुळ त्याचें ?
महिमान तयाचें काय सांगो ?
यातायातिधर्म नाहीं विष्णुदासा
निर्णय हा ऐसा वेदशास्त्रीं ।
तुका महणे तुम्हीं विचारावे ग्रंथ
तारिले पतित नेणों कीती ।
विचारावे : जोवा, वांचवा; नेणो : नथी जाणतो.

१६२. राग छाया खमाज – ताल धुमाळी नियम पाळांवे, जरि म्हणशिल योगी व्हावें। रसनेचा जो अंकित झाला, समूळ निद्रेला जो विकला, तो नर योगाभ्यासा मुकला, असे समजावें— जरि॰ रात्रीं निद्रा परिमित व्यावी, भोजनांत ही मिति असावी, शब्दवल्यना बहु न करावी, सांधक जीवें— जरि॰ यापिर सकलाहारविहारीं, नियमित व्हावें मिने अवधारी, निज रूपोन्मुख होउनि अंतरीं, चित्त मग धावें—जरि॰ विषयापामुनि वळतां वृत्ति, येइल सहजचि आत्म्यावरती, जैसा निश्चळ दीप निवातीं, समाधि पावे— जरि॰ भ-९२

बुद्धियाद्य अतीन्द्रिय सुख तें, वर्णायाश्रुति अक्षमत्यातें, मग तें कैसें कृष्णसुतातें बोलतां यावें — जिर्

विकला : वेचाण बन्यो; सिति : सर्यादा; धावे : संतोष पामे छे.

### १६३

जेथें जातों तेथें तूं माझा सांगाती
चालविसी हातों धरूनियां।
चालों वाटे आम्हीं तुझाचि आधार
चालविसी भार सवें माझा।
बोलों जातां बरळ करिसी तें नीट
नेली लाज धीट केलों देवा।
अवधे जन मज झाले लोकपाळ
सोईरे सकळ प्राणसखे।
तुका म्हणे आतां खेळतों कौतुकें
झालें तुझें सुख अंतर्बाहीं॥

खांगाती : साथी; सवें : साथे; वरळ : वांकुंचूकुं; नीट : सीधुं; अववे : बधा; सोईरे : सगा. Y CHOCK CON KAR

न कळतां काय करावा उपाय
जेणें राहे भाव तुझ्या पायीं ?
येउनियां वास किरसी हृदयीं
ऐतें घडे कहं कासयानें ?
साच भावें तुझें चिंतन मानसीं
राहे हें किरसी कैं गा देवा ?
लिटकें हें भाझें कह्ननियां दूरी
साच तूं अंतरी येउनी राहें।
तुद्धा म्हणे भज राखावें पतिता
आपुलिया सत्ता पांडुरंगा ॥
कहं कासयानें : कई रीते; कैं : क्यारे;
लटकें : असत्य; सत्ता : सत्ताधी.

#### १६५

मुक्तिपांग नाहीं विष्णूचिया दासा संसार तो कैसा न देखती। वैसला गोविंद जडोनियां चित्तीं आदि तेचि अंती अवसानीं। भोग नारायणा देऊनि निराळीं
ओवियां मंगळी तोचि गाती।
बळ बुद्धि त्यांची उपकारासाठीं
अमृत तें पोटीं सांठविलें।
दयावंत तरी देवाच सारिखीं
आपुलीं पारखीं नोळखती।
तुका म्हणे त्यांचा जीव तोचि देव
वैकुंठ तो ठाव वसती ते॥:
पारखीं: पराया; मंगळी: मंगळ.

१६६
काय वाण्ं आतां न पुरे हे वाणी
मस्तक चरणीं ठेवीतसें ।
थोरीव सांडिळी आपुळी परिसें
नेणें शिवों कैसें ळोखंडासी ।
जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूति
देह कष्टविती उपकारें ।
भूतांची दया हे भांडवळ संतां
आपुळी ममता नाही देहीं।

तुका म्हणे सुख पराचिया सुखें अमृत हें मुखें सवतसे ॥ थोरीव : मोटाई; परिसें : पारसमणिए.

१६७

नाहीं संतपण मिळत तें हाटीं हिंडतां कपाटीं रानीं वनीं। नये मोल देतां धनाचिया राज्ञी नाहीं तें आकाशीं पाताळीं तें। तुका म्हणे मिळे जीवाचीये साटीं नाहीं तरी गोष्टी बोलों नये॥ हाटीं: बजारमां; नये: न मळे; साटीं: बदलामां.

दाः

१६८

भक्त ऐसे जाणा जे देहीं उदास
गेले आशापाश निवाहनी ॥
विषय तो त्यांचा जाला नारायण
नावडे धन जन मातापिता ॥
निर्वाणीं गोविंद असे मार्गेपुढें
कांहीच सांकडें पडों नेदी।
नुका म्हणे सत्य कर्मा व्हावें साह्य

घातलिया भय नकी जाणें॥ नावडे : न गमे; मागेंपुढें : आगळ पाछळ; निर्वाणीं : संकटमां; सांकडें : भीड.

१६९

वेद अनंत बोलिला, अर्थ इतुकाचि साधिला। विठोवासी शरण जावें, निजनिष्ठें नाम गावें। सकळ शास्त्रांचा विचार, अंतीं इतुकाचि निर्धार। अठरा पुराणीं सिद्धांत, तुका म्हणे हाचि हेत॥

इतुकाचि : एटलो ज.

भाणीक दुसरें मज नाहीं आतां नेमिलें या चित्तापाष्ट्रनियां। पांडुरंग ध्यानीं, पांडुरंग मनीं, जागृतीं स्वप्नीं पांडुरंग। पिंडलें वळण इंद्रियां सकलां भाव तो निराळा नाहीं दुजा। तुका म्हणे नेत्री केली ओळखण तटस्थ तें घ्यान विटेवरी ॥

आणीक : बीजुं; मज : मने; नेमिलें : नीम्युं;

निराळा : जुदो. विटेवरी : ६ उपर

न मिळो खावया, न वाढो संतान,
परि हा नारायण कृपा करो ।
ऐसी माझी वाचा मंज उपदेशी
आणीक लोकांसी हेंचि सांगे।
विटंबो शरीर, होत कां विपत्ती
परि राहो चित्ती नारायण।
तुका महणे नाशिवंत है सकळ
आठवे गोपाळ तेंचि हित ॥
विटंबो: विटंबणा पड़ो; होत: भले थाय;
आठवे: याद आवे; कां: अथवा.

#### १७२

महारासी शिवे, कोपे ब्राह्मण तो नव्हें। तया प्रायित्र कांहीं, देहत्याम करितां नाहीं। नातळे चांडाळ, त्याचा अंतरीं विटाळ। त्याचा संग चित्तीं, तुका म्हणे तो त्या याती॥ शिवे: अडके; नातळे: अडके निह; याती: जाति; विटाळ: आभडछेट. १७३. राग वडहंस-ताल धुमाळी
देह जावो अथवा राहो
पांडुरंगीं दढ भावो ।
चरण न सोडीं सर्वथा
आण तुझी पंढरिनाथा ।
वदनीं तुझें मंगल नाम
हदयीं अखंडित प्रेम ।
नामा म्हणे केशवराजा
केला पण चालविं माझा ॥
सोडीं: छोडीश; आण: शपथ; पण: निश्चय.

१७४ पुण्य परउपकार, पाप ते परपीडा, आणिक नाहीं जोडा दुजा यासी। सत्य तोचि धर्म, असत्य तें कर्म, आणिक हें वर्म नाहीं दुजें। गति तेचि मुखीं नामाचें स्मरण, अधोगति जाण विन्मुखता। संतांचा संग तोचि स्वर्गवास, नर्क तो उदास अनर्गळ। age of the state of the

तुका म्हणे उघडें आहे हित घात, जयाचें उचित करा तैसें । जोडा: जोड; अनगळ: पार विनानुं; उघडें: उघाडु, स्पष्ट.

१७५. राग भैरवी-ताल कवाली
शेवटीं ची विनवणी, संतजनीं परिसावी।
विसर तो न पडावा माझा देवा तुम्हांसी।
आतां फार बोलों काई अवधें पायां विदीत।
तुका म्हणे पडिलों पार्यी, करा छाया कृपेची।
शेवटींची: छेली; आतां: हवे; परिसावी: सांभळवी;
काई: छं; विसर: भूल; अवधें: सघळुं.

### १७६

हेंची दान देगा देवा, तुझा विसर न व्हावा।
गुण गाईन आवडी, हेचि माझी सर्व जोडी।
नलगे सुक्ति धन संपदा, संतसंग देई सदा।
तुक्ता म्हणे गर्भवासी सुखे घालावें आम्हांसी॥
आवडी: भावथी.

# वंगाली भजन

१७७. राग आसावरी-द्रुत एक ताल अन्तर मम विकसित करो अन्तरतर है, निर्मल करो, उज्ज्वल करो, सुंदर करो है — अन्तर॰ जाग्रत करो, उद्यत करो, निर्भय करो है, मंगल करो, निरलस निःसंशय करो हे — अन्तर॰ युक्त करो हे सवार संगे, मुक्त करो हे वंघ, संचार करो सकल कर्मे शान्त तोमार छंद — अन्तर॰ चरणपद्मे सम विक्त निष्पंदित करो है, नंदित करो, नंदित करो, नंदित करो है — अन्तर॰

306

वहे निरन्तर अनंत आनंदधारा

बाजे असीम नभ माझे अनादि रव

जागे अगण्य रविचन्द्रतारा— वहे॰
एकक अखण्ड ब्रह्माण्ड राज्ये
परम एक सेई राजराजेन्द्र राजे
विस्मित निमेषहत विश्वचरणे विनत

उक्ष शत भक्तचित वावयहारा— वहे॰

## १७९. राग अडाणा-ताल झपताल

तुमि बंधु, तुमि नाथ,

निशदिन तुमि आमार;
तुमि सुख, तुमि शान्ति,

तुमि हे अमृत पाथार ॥ ध्रुवं ॥ ।।
तुमि तो आनन्दलोक,

जुडावो प्राण, नाशो शोक;
तापहरन तोमार चरन,
असीम शरन दीनजनार. तुमि

#### 200

एकटि नमस्कारे प्रभु एकटि नमस्कारे
सकल देह छटिये पह्क तोमार ए संसारे।
घन श्रावण मेघेर मत रसेर भारे नम्न नत
एकटि नमस्कारे प्रभु एकटि नमस्कारे
समस्त मन पिडया थाक तव भवन-द्वारे।
नाना सुरेर आकुल धारा मिलिये दिये आत्महारा
एकटि नमस्कारे प्रभु एकटि नमस्कारे
समस्त गान समाप्त होक् नीरव पारावारे।

हंस जेमन मानसयात्री, तेमिन सारा दिवसरात्री एकटि नमस्कारे प्रभु एकटि नमस्कारे समस्त प्राण उडे छकक् महामरण पारे।

### १८१. राग कौरस - ताल धुमाळी

जनगणसन-अधिनायक जय हे भारत-भाग्यविधाता। पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंग। विनन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल-जलधितरंग॥ तव ग्रुभ नामे जागे, तव ग्रुभ आशिष मागे। गाहे तव जयगाथा।

ল

रा

जार

जनगण-मंगलदायक जय हे भारत-भाग्यविधाता । जय हे ! जय हे ! जय हे ! जय जय जय जय हे ! अहरह तव आह्वान प्रचारित, सुनि तव उदार वाणी । हिन्दू बौद्ध शीख जैन पारसीक मुसलमान खिस्तानी। पूरव पश्चिम आसे, तव सिंहासन पासे । प्रेमशार होय गाँथा ।

जनगण-ऐक्यविधायक जय हे, भारत-भाग्यविधाता । जय हे | जय हे | जय हे ! जय जय जय जय हे ! पतन-अभ्युदय-वंधुर पंथा युग-युग-धावित यात्री । तुमि चिरसारिष ! तव रथचके मुखरित पथ दिनरात्री ! दाहण विष्ठव माझे । तव शंखध्वनि वाजे । संकटदुखत्राता ।

जनगण-पथपरिचायक जय है भारत-भाग्यविधाता। जय है! जय है! जय है! जय जय जय जय है! घोर तिसिरघन निविड निशीथे पीडित मूर्छित देशे। जायत छिल तव अविचल मंगल नतनयने अनिमेषे। दु:स्वप्ने आतक्षे। रक्षा किरले अक्षे। स्नेहमयी तुमि माता।

जनगण-दुखन्नायक जय हे भारत-भाग्यविधाता। जय हे! जय हे! जय हे! जय जय जय जय हे! रान्नि प्रभातिल उदिल रविच्छवि पूर्वउदयगिरि भाले। बाहे विहंगम, पुण्य समीरण नवजीवनरस ढाले। तव करणारण रागे। निद्रित भारत जागे। तव चरणे नत माथा।

जय जय जय हे जय राजेश्वर, भारत-भाग्यविधाता। जय हे! जय हे! जय हे! जय जय जय जय हे! गाहे : गाय; छिल : हतुं; आसे: आवे.

# अंग्रेजी भजन

१८२

K

T

I

I

I

P

S

Take my life, and let it be Consecrated, Lord! to Thee; Take my hands, and let them move At the impulse of Thy love. Take my moments and my days, Let them flow in ceaseless praise. Take my feet, and let them be Swift and beautiful for Thee. Take my voice, and let me sing Always, only for my King; Tale my lips, and let them be Filled with messages from Thee. Take my silver and my gold; Not a mite would I withhold. Take my intellect, and use Every power as Thou shalt choose. Take my will, and make it Thins; It shall be no longer mine. Take my heart; it is Thine own; It shall be Thy Royal Throne. Take my love: my Lord, I pour At Thy feet its treasure-store. Take myself, and I will be Ever, only, all for Thes.

#### १८३

Lead, kindly Light, amid the encircling gloom Lead Thou me on:

The night is dark and I am far from home, Lead Thou me on.

Keep Thou my feet, I do not ask to see

The distant scene; one step enough for me.

I was not ever thus, nor prayed that Thou Shouldst lead me on:

I loved to choose and see my path; but now Lead Thou me on.

I loved the garish day, and spite of fears, Pride ruled my will: remember not past years. So long Thy power hath blest me, sure it still Will lead me on,

O'er moor and fen, o'er crag and torrent, till
The night is gone;

And with the morn, those augel faces smile, Which I have loved long since and lost awhile.

#### १८४

When the mists have rolled in splendour
From the beauty of the hills,
And the sunlight falls in gladness
On the river and the rills,

We recall our Father's promise,

In the rainbow of the spray;

We shall know each other better

When the mists have rolled away.

An

W

Ne

E'e

Ne

The

Da

Ne

Th

All

Ne

Th

On

Ne

0r

Su

Ne

H.

#### CHORUS :

We shall know as we are known. Never more to walk alone. In the dawning of the morning Of that bright and happy day; We shall know each other better When the mists have rolled away. Oft we tread the path before us With a weary burdened heart; Oft we toil amid the shadows And our fields are far apart: But the Saviour's "Come, ye blessed," All our labour will repay, When we gather in the morning Where the mists have rolled away. We shall come with joy and gladness, We shall gather round the Throne; Face to face with those that love us,

We shall know as we are known.

And the song of our redemption
Shall resound through endless day,
When the shadows have departed
And the mists have rolled away.

१८५

Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee! E'en though it be a cross that raiseth me, Still all my song shall be--

Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee. Though like the wanderer (the sun gone down,) Darkness be over me—my rest a stone;

Yet in my dreams I'd be

Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee.

Then let the way appear steps unto heaven.

All that Thou sendest me in mercy given;

Angels to beckon me

Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee.

Then with my waking thoughts bright with

Thy praise,

Out of my stony griefs Beth-el I'll raise:
So by my woes to be

Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee. Or if on joyful wing cleaving the sky, Sun, moon, and stars forgot, upwards I fly,

Still all my song shall be, Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee.

H. 93

328

1

Rock of ages, cleft for me, Let me hide myself in Thee; Let the Water and the Blood From Thy riven Side which flowed, Be of sin the double cure. Cleanse me from its guilt and power. Not the labour of my hands Can fulfil Thy law's demands; Could my zeal no respite know, Could my tears for ever flow, All for sin could not atone; Thou must save, and Thou alone. Nothing in my hand I bring, Simply to Thy Cross I cling; Naked, come to Thee for dress, Helpless, look to Thee for grace: Foul, I to the Fountain fly; Wash me, Saviour, or I die. While I draw this fleeting breath, When my eyelids close in death, When I soar through tracts unknown, See Thee on Thy Judgment Throne; Rock of ages, cleft for me, Let me hide myself in Thee.

When I survey the wondrous Cross On which the Prince of Glory died. My richest gain I count but loss. And pour contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast Save in the Cross of Christ, my God: All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His Blood. See from His Head, His Hands, His Feet, Sorrow and love flow mingling down; Did e'er such love and sorrow meet. Or thorns compose so rich a crown? Were the whole realm of nature mine. That were an offering far too small; Love so amazing, so divine. Demands my soul, my life, my all. To Christ, Who won for sinners grace By bitter grief and anguish sore, Be praise from all the ransomed race, For ever and for evermore.

Art of the state o

# १८८ राष्ट्रगीत-राग काफी-दीपचंदी

अ

अ अ

अ अ

अ

3

3

3

3

9

सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यस्यामलां मातरम्। शुश्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं फुलकुसुमितद्व्मदलशोभिनीम्। सुद्दासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्—वन्दे०

> त्रिशस्कोटि-कंठ-कलकल-निनाद-कराले। द्वित्रिशस्कोटिभुजैधृत-खर-करवाले। के बोले मा तुमि अबले ?

बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरस्—वन्दे० तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि, तुमि ममे त्वं हि प्राणाः शरीरे ।

बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति।
तोसारई प्रतिमा गडी मन्दिरे मन्दिरे — वन्दे॰
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी।
वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम्।

नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् –वन्दे ॰ श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम् — वन्दे मातरम्

### भजनोंकी वर्णानुक्रमणिका

1

11

अकल कला खेलत इस तन धनको कौन ९३ 909 एकटि नमस्कारे प्रभु १८७ अखिल ब्रह्मांडमां 996 अगर है शौक मिलनेका ११९ ऐसी मूढता या मनकी ६२ अजब तेरा कानून ऐसो को उदार 929 68 अजहुँ न निकसे १०६ कबहुँक हो यहि रहनि ६२ अनुभव एवो रे १६२ कर ले सिंगार चंतुर १२२ अपूर्व अवसर एवो कलिनाम कामत्र 49 958 अबकी टेक हमारी काय वाणूं आतां १८० 56 काहे रे वन खोजन ९८ अबके नाथ मोहीं 63 कुटुंब तजी शरण ६८ अव तो प्रकट भई 69 कोई वंदो कोई निंदो १११ अब में नाच्यो बहुत 69 कोई सहाय नधी १४९ अब लों नसानी ६९ कौन जतन विनती ६५ अब हम अमर भये 998 क्यों सोया ग मलतका १०८ अब हीं कासों वैर 999 खबरदार मनसूबाजी १५३ अशाश्वत संग्रह कोण 908 गुरुजी तमे कहो छो रे १५७ अँखियाँ हरिद्शनकी 10 गुरु बिन कौन बतावे ९१ अंतर सम विकसित 338 बुंघट का पट खोल ८६ आणिक दुसरें मज 963

चरन कमल वंदों हरि ७६ चेतन! अब मोहिं ११६ जडभरतनी जातना १४३ जनगणसन्अधिनायक १८८ जननी जीवो रे 980 जय राम रमा-रमनं ७१ जंगल वसाव्युं रे जोगीए १४२ जाके प्रिय न राम ६५ जाग जीव सुमरन ११० जागिये रघुनाथ कुँवर ६७ जागीने जोउं तो जगत १३० जानत शीत-रीत . ६६ जीभलडी रे तने हिर १५८ जू नुं थयं रे देवळ १३२ जे का रंजले गांजले १०१ जे गमे जगतगुरु देव १२८ जेथें जातों तेथें 900 जेने राम राखे रे 249 जेहि सुमिरत सिधि ६० जैसे राखह वैसे 98

ज्यां लगी आतमा १२७ झिनी झिनी बिनी ९३ टेक न मेले रे १४४ ठाकुर तुम शरणाई ९६ तरणा ओथे डुंगर रे १५२ त्म मेरी राखो लाज ८४ तुमि बन्धु तुमि नाथ १८७ तू तो राम सुमर जग ९० तू दयालु दीन हों ६१ तें मन निष्ठ्र कां १७२ त्याग न टके रे १४९ दरशन देना प्रान ११५ दिलमां दीवो करो १६३ दीन को दयालु दानी ६० दीनन दु:खहरन देव ७७ दीनानाथ दयाल 986 दुनिया तो दीवानी रे १५४ दे पूतना विष रे 63 देव जवळी अंतरीं १७१ देह जावो अथवा राहो १८४

धर्म

धीर

ध्या

न

न

नर

नहि

नि

नह

नंद

ना

ना

न

न

F .

6

f

τ

ť

धर्ममणि सीन मर्याद 993 धीर धूरंधरा रूर साचा 983 ध्यान धर हिर तणुं १३१ न कळतां काय करावा १७९ न मिळो खावया १८३ नरहरि चंचल है १०८ 909 नहि ऐसी जन्म नहि रे विसाहं हरि १३२ नहीं छोड़ें रे बाबा 99 नंदभवनको भूखन 990 नाथ मोहि अवकी वेर ८५ नाम जपन क्यों छोड नारायणनुं नाम ज छेतां १२४ नाहीं संतपण मिळत १८१ निंदक बाबा वीर हमारा १०६ नियम पाळावे जरी 900 निश्चे करो रामनुं नाम १५५ नैया मेरी तनकसी १२२ 80 परहित सरिस 905 पवित्र तें कुळ पावन

6

s

पापाची वासना नको १७२ पायो जी मैंने १०० पायो सतनाम गरे के ९५ पुण्य-परोपकार पाप ते १८४ प्रभुजी! तुम चन्दन १०७ प्रभु मोरे अवगुण चित ७९ प्राणि! तू हरिसों ११२ प्रेमळ ज्योति तारो १६९ वस अव मेरे दिलमें १२० वंधन काट मुरारि ११८ बिसर गई सब तात ९७ विसर न जाजो मेरे ११४ बोलमा बोलमा बोलमा १३३ भक्त ऐसे जाणा जे १८१ भक्ति वडे वश थाय १४८ भक्ति शूर्वीर्नी साची १५७ भगवत भंजजो १५९ भज मन रामचरण ६९ भजो रे भैया राम ९४ भटकतां भवमां रे गया १३८

भाव घरा रे अपुलासा १७४ भूतळ भक्ति पदारथ १२३ मत कर मोह तू मन की मन ही माहि १०० मन! तोहे केहि बिध ९४ मन पछिते हैं अवसर ७० मन मस्त हुआ तव मन रे! परस हरिके ९०२ मन लागो मेरो यार महाकष्ट पाम्या विना १३६ महाराशी शिवे कोपे १८३ मंगल मंदिर खोलो १७० माई मैंने गोविंद लीनो १०३ माधव ! मो समान 90 माधव मोहपाश क्यों ६३ मारां नयणांनी आळस १६७ मारी नाड तमारे हाथ १४७ मुक्ति पांग नाहीं विष्णु १७९ मुखडानी माया लागी १३४ मेरे तो गिर्धर गोपाल १०२

मेरे राणाजी 903 मेरो मन हरिजू 50 में केही कहाँ विपति ६४ में तो विरद भरोसे ११८ मोरी लागी लटक १०४ मो सम कौन कुटिल म्हाँने चाकर राखोजी १०५ यह विनती रवुवीर ६३ रघुवीर! तुमको मेरी ६७ रहना नहीं देस बिराना ८९ राम कही रहमान कही ११७ रामबाण वाग्यां होय १५० रे मन! मूरख जनम ८४ रे मन! रामसों कर प्रीत ९८ रे सिरसाटे नटवरने १४५ लज्जा मोरी राखो ख्याम ८२ वन्दे मातरम् वहें निरंतर अनंत १८६ वेद अनंत बोलिला १८२ वैष्णव जन तो तेने १२३

वे

श्र

शे

सर

स

स

सम

संत

संत

संत

सा

सा

सुने

सुर

स्म

हम

8

वैष्णव नथी थयो तुं रे १३४ ग्रा संप्रामको देख ९६ शेवटची विनवणी १८५ हरि ! तुम हरो १०४ सद्गुह शरण विना १४६ हरिने भजतां हजी १६९ सबसे ऊँची प्रेम सगाई ८० समझ देख मन मीत ९० हरि भजनावीण काळ १७५ समरने श्री हरी मेल्य १२५ हेंचि दान देगा देवा १८५ संतक्रपाथी छूटे माया १६० संतपदाची जोड १७३ संत परम हितकारी ११२ साधो मनका मान त्यागो ९७ साधो संहज समाध ८६ सुनेरी मैंने निर्वलके ७७ सुमरन कर हे मेरे मना ९८ स्मरतां नित्य हरि मग १७३ हम भक्तनके 96

हरिजन होय तेणे १५६ हरि जेवो तेबो हुं १३५ हरिनो मार्ग छे १३९ हे जगत्राता विश्व ११३ है वहारे बाग दुनिया ११९ हो रसिया में तो ११५ Lead, kindly 983 Nearer, my God 993 Rock of ages 998 Take my Life 990 When I survey 984 When the mists 999

# हिन्दुस्तानी शब्दकोष

उलझउलझ=गूंचवाईने अकसर=घणे भागे उल्फत=प्रेम भघ=पाप ऐबे=आवीश अघात=तृप्त थाय छे ओसकन=झाकळ अजे=नहि जितानार औखी=आकरी अजै=अजेय औरत=घटी जवाथी अटल=स्थिर कजा=मोत अनपायनी=अखंड कमठ=काचवो अनलहक=सोऽहम् कर्षे=खेंची काढे, अंत आणे अनी=अणी कराह=कडाई अलेपा=निर्लेप करील=केरांनुं झाड आगम=जैनशास्त्र कलप सत=सो जुग सुधी आन=बीजो आपा=पोताने कल्मष=पाप कसहीं=कसीश भारत=दु:खी कॅह=ने ईश=स्वामी काई=मेंश उजाड=वेरान काछि=धारण करीने उवारा=बचाव उरझानी=वींटळाई गई कामतर=कल्पवृक्ष

कितावें=शास्त्रोनां पोथां किरात=भील किंवरवा=कमाड की नाई=नी जेम कूच मुकाम=आवागमन कूजा=करवो, सुराई कुँडी=कमंडल, शिक्षापात्र गार=गाळ दे क्बकू=ठेर ठेर कृपातें=कृपाथी केवट=नाविक, गुहराज कोह=कोध कान्त=चक खगन=पक्षीओ खटोलना=पारणुं हींडोळा खिलोल=रमें छे खुदनुमाई=अहंकार खुदी=अहंकार खेवटिया=खार्वो गच=काचनी भूमि गदा=फकीर

गम=दु:ख गरेके हरवा=गळानो हार गरुआई=मोटाई ग्रंथि=गांठ गहलाये=लई आव्या गहिर=ऊंडो गिरगट=काचंडो गिरह=घर गुमराह=भूलो पडेलो गुमानी=अभिमानी गुहि=गूंथीने गृहपशु=कृतरो गेव=लीन घन=विपत्ति घनकी मति=मेघना जेवां घरन≃स्त्री घाम=ताप, संतोष चन्दरोज=चार दहाडा चा चोला=चेलना

BOAT OF THE PARTY OF THE PARTY

जौलों=ज्यां सुधी चेरो=सेवक झकझोर=तोफानी चोलना=झभ्भो डरिये=डहं छुं छति=हानी डसैहों=सुईश छिन=क्षण डोर=दोरी, लगवी छोह=कृपा डोल=हिलोळा, मोजां जतन=रीते ठौर=स्थान, शरण जन=भक्त तसकीं=आश्वासन जिन=नहीं तनिक=जराये जरिये=बळुं छुं तसबी=माळा जल्वा=भभक तालिव=प्राप्त थयो जवां=पाळा=संबंध तिल ओहे=तलनी ओये जंतर=जतरडो तिहुंकाल=त्रिकाल जाते=जेमां जाय=व्यर्थ तौलों=त्यां सुधी जालिम=जुलम करनार 'दलनिहार=दलन करनार जासों=जेने दहौंगो=बळीश जिक=नाम लेवुं दस्त=हाथ जिमि=जेवा दाहिनो=अनुकूल जीतें=जीवथी दियना=दीवो जेहि=जेथी, जे आंजवाथी दुई=द्वैत

न

ना

नि

नि

नि

नि

नि

नि

इमन=वृक्षो दुरावा=छुपावे छे दुरे=मोती देहु=दो, आपो द्रवौ=कृपा करो ध्वन=धमण नफसे=विषयरूपी सेतानधी

नशेमें=ईश्वरी प्रेमनी मस्तीमां पदत्रान=जोडा नसानी=जनम वगडयो नसेहों=नहीं वगाडुं

नाई=हजाम नाठे=नाठा नार=नाळुं

निखरेंगे=निकळीड्य निदान=निश्चित

निपात=हराववुं

निर्वार=रोकवुं

निषंगवरं=भाधुं

निस्तरिये=तरी जईए

निहारो=जुओ

निहोरा=विनंती नेक=जरीक

पखारे=धोयाथी

पचरंग चोल=पंचभूतनो देह

पचहारी=थाक्यो

पचिपचि=थाकी थाकीने

पछितै है=पस्ताशे

पयादे=परो चालीने परसायतनं=परमनिधान

परसि=अडक्यो

परुष=कठोर

पलक=पांपण

पहॅ=पासेथी पाक=पवित्र

पाय=मेळव्या छतां

पास=फांसो

पांच कहरवा=पंचे द्विय

पाला=संबंध

पाहि=रक्षा करो

पैं।वर=पासर पीर=पीडा

पीव=प्रीतम (प्रभु)

बटपारा=छंटारा

बधिक=कसाई

बहुर=फरीथी बरजे=रोके

बरजोरा=बळजोरी

बरिआई=हठ बलमीक=राफडो

बसेरा=वासो

बहारेबाग दुनिया=संसारनो बाजे=चाले छे

बारक=एकवार

बिरियां=समय

बू-गंध

वेग=जल्दी

वेगाना=पारको

बेनु=वांस

वेजुर्म=निरपराध

वेडा=वेडो, नाव्

वेवहा=अमूल्य

बेर=वेळा

बोधरिपु=अज्ञान

िलहावो वंकनाल=मूस संसारनो वंध=वंधन

भरनी=वाणो

भवछीजे=संसारने छेदनार

बाद मदफन् =दफनाव्या बाद भवदं घ्रि=आपना चरणकमळ

बिगसाई=प्रसन्न थाय छे भाजन=पात्र

विछुरत=विख्टा पडेलाने भूरी=मोडं विरथा=पीडां मख=यज्ञ

बिरछ=बृक्ष मघ्वा=इंद्र

बिराना=पारको मतो=मत

मदवा=मद्य मनजात=कामदेव मनियत=मानवा मयखाना=पीठुं, शरावखानुं मलके=घसीने महतारी=मात माया=अंदर मारा=काम मीत=मित्र मुकुर=अरिसो मुश्क=कस्तुरी .मुसहा=नमाजनी सादडी मूंदो=मीचो मोटं=पोटली मो ते=मारा करतां रावरे=आपनी रीते=खाली हाथे क्जा=रोग

रैनी, रैनां=रात

लितललाम=सुंदरमां सुंदर

लला=प्यारा

HØ

लव लाई=लगनी लगाडीने लहोंगो=मेळवीश लाट=मोजुं लुकमाँ=लुकमान हकीम लौ=ध्यान [धोवां वजू-निमाज पहेलां हाथ मों वनितनि=वनिताओए वसनन=वस्त्रो विटपं=बृक्ष. विरदेजवां=जीभ उपर व्याल=सर्प ह्व=थईने शराव शरावेशौक=ईश्वरी प्रेमनो शाल=निशाळ श्रीखंड=चन्दन षंडामर=प्रहादनो शाळागुर सकुचसहित=संकोच साथे शबद=नाम सरन=सरोवर सरा=सराई, धमशाळा सरिस=सरखो

# पं0 आचार्य प्रियतत वेद वाच स्पति

सहरवा=एक कार्तमी नर्स देशस्मिर=गंगा संवारी = स्थारी, समाली सुहाग=सुगंध

साकर=सांकडा साख=साक्षी साट=बदलामां सामान=तैयारी सायक=बांण

साही=सहायक

सिजदा=धर्माम् भ रिमिटि समेटीने त्रम् =वीती अह सीरत#बालंबलगता/

मुक्तमहरू=हुद्याद्वाही ति अधान विज्ञानार

सुरत कलारी=प्रेमनो शराव हवे=थईने सुरभि=सुगंध

सहागा=सरोखार स्कर=डुक्कर सेन=बाजपक्षी

सेमर=एक सुवाछं रू

सैर=सहेल स्यालों=शियालवां

हिन्दी सत्य ति सारीने हरे मुआ

द्धारत=निराशा

हाते=दूर हिज=जुदाई, द्वैत .हीते=हृदयथी

हों=हं

जीवणजी डाह्याभाई देसाई, नवजीवन प्रकाशक : प्रकाशन मंदिर, काळुपुर, अहमदाबाद सुदक : चतुरभाई शनाभाई पटेल, महेन्द्र सुद्रणालय, मामानी हवेली, अहमदावाद







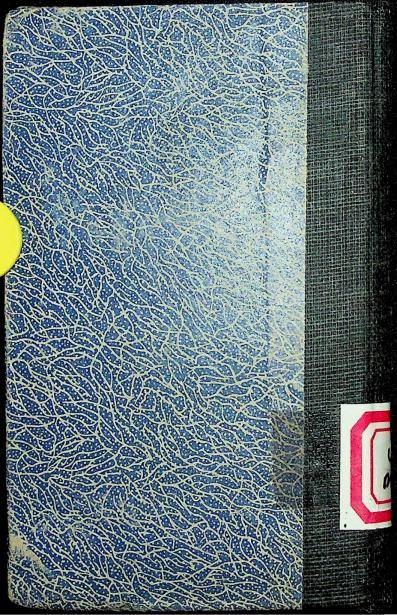